

# संयक्त जांत की पहाडी

# AIAIŲ

[ सादे ६० चित्र रंगीन ६ चित्र ] केसक

माहित्यग्रह्म श्रीलद्गानागयण टंडन 'प्रेमी' एम्० ए० भाग्य का निधान, सक्षप्रवेश, हृदय-ध्वनि, दुबारे-दोहाबबी-समीना, श्रंत्याबरी-प्रकाश, संयुक्त श्रांत के वीर्थ-स्थान, रचना-बोध, मातृ-भाषा के पुनारी श्रादि के रचयिता श्रोर भूतपूर्व सहायक संपादक 'प्रश्नी-हितेषी' (मानिक), सूत-पूर्व संपादक 'प्रकाश' (मानिक) ]

> मिजने का पता— यांगा-ग्रंथागार ३६, लाद्श रोड लखनऊ द्वितीय संस्करण

- - 1 Sh k: ----

सजिएत् ३) । सं २००१ वि०

[ सादी २५

#### AMMAG

### श्रीदुजारेलाल सम्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय लखनऊ

#### अस्य वातिस्थान---

१. दिल्ली--दिल्ली-गंगा-संथागार, अर्खेवालाँ

२. प्रयाग-प्रयाग-गंगा-प्रथागार, गोविद-भवन, शिवचरणलाल रोड

३. काशी-काशी-गंगा-अंथागार, मच्छोदरी-पार्क

४. पटना-पटना-गंगा-प्रंथागार, महुत्रा-होती

<sub>मुहक</sub> श्रीदुकारेखाल व्यन्येक्' गंगा-फाइनकार्ट-प्रेस **लस्तनऊ** 





पूज्य पिता स्वर्गीय लाला सरजूप्रसादजी टंडन
को श्रद्धा तथा भक्ति-पूर्वक सादर समर्पित
लच्मीनारायण टंडन 'प्रेमी'

[ जन्म संवत् १६३० ] [ स्वर्गवास संवत् १६६० ] [ जिनके माथ लेखक को बहिकाश्रम तथा भारत के श्रन्य तीथ-स्थानों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ]

## परिचय

हिंदी-साहित्य में विवरणात्मक ग्रंथों की बहुत कमी है। कारण कदाचित् यह रहा है कि हिंदी-भाषी साहित्यिक कृप-मंड्रक बने करुपनात्मक संसार की सेर करने में रहे, श्रोर यात्रा करना क्यापारियों अथवा गृहस्थाश्रम से विरक्त अपह बृहों के हिस्से में रहा। साहित्यिक भक्ति-मार्गी और श्रंगारी कविता अथवा आध्यासिक विषयों की लोज करते रहे। उन्हें विवरणात्मक विषयों पर लिखने की श्रोर न रिव हुई, श्रोर न उसके लिये उन्हें आवश्यक अनुभव श्राप्त हुआ। जिन्होंने यात्राएँ कीं, उनमें अपने अनुभव और आनंद को कलमबंद करने की योग्यता न थी। श्रो हिंदी-साहित्य के विवरणात्मक श्रंग का सैकडों वर्ष तक पर्याप्त पीपण न हो पका।

आधुनिक काल में आने-जाने की सुविधाओं के वहने के कारण साहित्यकों को मैर करने का मोज़ा मिला। परंतु हिंदी में समुचित विवरणात्मक साहित्य न होने के कारण मृंदर हंग से यात्रा-विवरण के नमूने उनके सामने वात्यकाल में नहीं आए। इस कारण यदि उनमें से कुछ विद्वान् विवरणात्मक साहित्य की सृष्टि कर संक, तो आँगरेज़ी-साहित्य के परिपुट्ट विवरणात्मक अंग के हंग पर ही। यों तो भारतवर्ष यात्रियों का स्वर्ग हैं। कोई ऐसा भाग नहीं, जिस पर प्रकृति ने नैसर्गिक चित्र अंकित ने किए हों। परंतु कश्मीर के नंगा पर्वत से सूटान के चुमलहाटी तक हिमालय के वचःस्थल पर के हरय तो अनुपम ही हैं। संयुक्त शांत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिये

इस प्रांत के श्रंतर्गत हिमालय का जो भाग है, उसके साथ प्राकृतिक सींद्र्य के श्रतिहिक्त एंतिहासिक श्रोर माहिन्यिक महत्त्व की सुगंध है। प्राचीन काल में उत्तराखंड ही भारतीय श्रायों की विश्रांति-भूमिरहा है। यमुना स यस्यू तक के मैदान पर भारतीय श्रायं-संस्कृति के केंद्रित होने के कारण संयुक्त प्रांत के दक्षिण विंध्य पठार के कुछ भागों की भी एंतिहासिक महत्त्व मिल गया है। इस प्रकार एक ऐसे ग्रंथ की श्रावश्यकता थी, जिसमें संयुक्त प्रांत के उत्तराय श्रीर दक्षिणीय पहाडी भागों के दर्शनीय रथानों का सनोरंजक वर्णन हो।

प्रस्तुत गुरतक इस आवश्यकता को पूर्णक्षेण पूरा करती है। लक्ष्मीनारायणजी टंडन हिंदी और यंगरेज़ी के तिहान् ही नहीं हिंदी के होनहार किया और अध्यापक भी हैं। सबसे बडी बात यह है कि आप परले दर्जे के धुमक्कड हैं। जो कुछ आपने लिखा है, वह आपके अनुभव की चीज़ है। जिन-जिन पहाड़ी रथानों का आपने वर्णन किया है, उन सबकी आपने सेर की है, उन्हें कलाकार की हिएट से देखा है, उनके फ्रांटो लीचे हैं। मतलब यह, जिस विधय पर आपने लिखा है, उसके आप पूरे अभिकारी हैं।

खेद है कि चिकना काग़ज न नगने क कारण पुरतक में छुपे चित्र यथेष्ट आफ और चित्ताकर्षक नहीं हैं। परंतु इस कमी के होते हुए भी पुस्तक नयथुक विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा धार्मिक गृहस्थों के लिये पहनीय है। जो सैर करना चाहते हों, उनके काम की तो यह पुस्तक है हां, जो पहाड़ी तीर्थों की यात्रा करना चाहते हों, उनके लिये भी यह बड़े काम की है।

टंडनजी कुछ समय से रोग-प्रस्त हैं, परंतु ईश्वर की अनुकंपा से आपका उत्पाह वही हैं, जो आपको लेंगोटी पर फाग खेलकर भारत के तीथों नथा अन्य दर्शनीय स्थानों की सैर कराता रहा। यह पुरसक उस समय छुप रही हैं, जब आपको पलंग पर पढ़े रहने की आज्ञा है। ऐसी दशा में यदि कोई मूलें रह गई हों, तो वे चम्य हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्राप शीव्र स्वस्थ होकर अपनी कैरों का मिलिसिला शुरू कर दें। त्रापसे हिंदी-साहित्य को बहुत कुछ प्राशा है।

कालीचरण-हाईस्कूल, लखनऊ ) कालिदास कपूर २० दिसंबर, ११४३ ) हेडमास्टर )

## दो शब्द

'बालक पर माता-पिता का प्रभाव प्रश्यदा और परोक्त, दोनी हपों से पड़ता है'। इस सत्य अनुभव का मैं प्रत्यक्त उदाहरमा है। मेरे पुज्य पिता म्बर्गीय लाला सरयप्रमादजी टंडन धार्मिक प्रकृति के. शांत और भक्त पुरुष थे, जिनका अधिकतर समय पूजा-पाठ और तीर्ध-यात्राओं में व्यतीत हुआ। मुफ्ते उनके साथ तीर्थ-स्थानों में किशोराबस्था ही से जाने का सौमाग्य और अवसर प्राप्त होता रहा । मेरे शिश हृदय पर उन यात्राओं का जो प्रभाव पड़ा, वह द्यमिट है । घुमककड़ी स्वभाव होने के साथ ही तीर्थ-स्थानों में जाने की सतत इच्छा मुक्तमें जायत् ही गई। प्रकृति के प्रति जो ब्राह्ट प्रेम मेरे हृदय में है, वह भी मेरे पिताजी ही की देन हैं। अरुतु, में अवसर मिलने पर घर के बाहर निकल ही जाया करता हूँ। भिज-भिन्न ग्रवसरों पर मैं भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमने गया। मेरा स्वभाव है कि. किसी नवीन स्थान पर जाने के पूर्व मैं वहाँ के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहता हैं, जिससे मुविधा-पूर्वक और एक विशेष कम से वहाँ घूमने का आनंद ले सकूँ। किंतु हिंदी-संसार में ऋमी यात्रा संबंधी साहित्य की बहुत कमी है। जिस प्रकार मुफ्ते ऐसी पुस्तकें मिलने में कठिनाइयाँ पड़ीं, जो पथ-प्रदर्शक का काम देतीं, उसी प्रकार अन्य यात्रा-प्रेमियों को भी पड़ती होंगी। पत्र-पत्रिकाओं में बद्रिकाश्रम आदि की यात्राओं पर छोटे-छोटे लेख तो निकलते ही रहते हैं, पुस्तकें भी लिखी गई हैं, किंतु मस्री, वैनीताल आदि पर कोई भी मुदर पुस्तक हिंदी में मुफे नहीं दिखाई दी। समय समय पर मेरे याजा-सर्वधी लेख छ न्ते रहे हैं। मैंने सोचा, यदि ये लेख पुस्तक-ह्य में छपना दिए जायँ, तो मनोरंजन के खितिरिक्त कदाचित् थोड़ी-बहुत मुविधा भी याधियों को दे सकें, और पाठकों के हदय में संभव है, याजा करने की इच्छा भी जामत् कर सकें। बस, इसी उद्देश्य से यह पुस्तक नैयार की गई है। वस्तुतः भिन-भिज्ञ समय में छपे हुए १२ लेखों का संग्रह है। यदि इसके द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हो सकी, तो मैं श्रयना परिश्रम सफल समस्गा।

हिंदी-साहित्य में इस प्रकार का कोई भी ग्रंथ नहीं। यह मेरा प्रथम प्रयास है। यह कोई साहित्य-दृष्टि से लिखी हुई पुस्तक नहीं है। यह तो एक प्रकार से आप-वीती सुखद घटनाओं का वर्णन है। आतः भूगोल तथा इतिहास की दृष्टि से इसमें स्थानों का वर्णन नहीं किया गया है। यह विवरणात्मक ग्रंथ यदि पूर्ण न कहा जाय, तो असत्य न होगा, क्योंकि स्थानों का वर्णन अपने ही अनुभव के आधार पर हुआ है, किसी ग्रंथ-विशेष की सहायता लेकर नहीं।

में अन्यापक हूँ, और अन्यापक को समयासाव से अधिक अर्थाभाव का अप्र होता है। गरा विचार तो था कि यदि समय और रुपए का प्रबंध कर सकूँ, या कभी कर सका, तो प्रे हिमालय पर ही एक पुरतक लिखूँ। अभी तो यह धग-मरीचिका ही है, क्योंकि हिमालय के बहुत-से सुगम स्थानों पर ही में नहीं पहुँच सका, दुर्गम स्थानों की तो बात ही जाने दीजिए। यात्रा करने के अतिरिक्त सुमे विदेशी तथा देशा लेखकों के काफी प्रंथ पहना पहेंगे। कुछ प्रंथ तो मैंने पहें भी हैं, और मिवष्य में पहने की इच्छा भी है—कैलास और कारमीर जाने के भी मंस्प्रे में हर साल बाँधकर रह जाता हैं, किंतु आशा पर मनुष्य का जीवन निर्मर हैं, और में मी मनुष्य हूँ।

'यात्रा' स्वयं एक कठिन विषय चौर अध्ययन है। तो भी युक्त आंत में जन्म होने के कारण मैं इसे थोड़ा-बहुत समक सका हूँ। संयुक्त

शंत का अधिकतर भाग मैदानी है। देवल उत्तरी-पश्चिमी भाग पहाडी हैं। मेरठ-किएवरी के पाँच जिलों में केवल देहराइन ही पहाड़ी भाग है। इस जिले में चकरीता, कानुसी, मसूरी, लंडोर और देहराइन आदि नगर हैं। टेहरी देशी रियासत है, और इसमें यमुनोर्त्तरी ( ६,६०० फीट ), टेहरी, गंगोत्तरी ( २०,०३० फीट ), देवप्रयाम श्रादि नगर हैं । कमायें-कमिश्तरी के तीनो ज़िले पहाड़ी हैं । ( १ ) जिला गढवाल में केदारनाथ बदरीनाथ गुप्त काशी हदप्रयाग, ंश्रीनगर, पीड़ी, लेंसडीन, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदकोट, नंदादेवी (२५.६४० फीट), दुनागिरि, जोशीमठ (६,१०७ फीट), त्रिशृत् रामगढ़ खादि हैं। (२) ज़िला खल्मोड़ा में मीलम (११.१५० फीट), बागेश्वर (३,१६६ फीट), बैजनाथ, द्वाराहाट, रानीखेत ( ४,६८० फीट ), हवालवाग, श्रत्मोड़ा ( ४,४६४ फीट ), चंपावत, विथीरागढ विंडारी बादि स्थान हैं। (३) ज़िला नैनीताल में काशीपुर, रामनगर, काठगोदाम, इलद्वानी, ललकुआँ श्वादि हैं। श्री नी सभी स्थान दर्शनीय हैं. और सभी कहीं यात्री खाते-जाते रहते हैं, किंतु प्रस्तृत पुस्तक में उन्हीं स्थानों का वर्णन है, जहाँ व्यथिक यात्री प्रतिवर्ष धर्म-भाव से. स्वास्थ्य के विचार से या सैर-सपाटे और मनोविनोद के लिये जाते हैं। दिल्ला में (संयक्त प्रांत के) बनारस-कमिश्नरी के पाँच ज़िलों में केवल ज़िला मिर्ज़ापुर ही पहाड़ी है, जिसके अंतर्गत चुनार, विन्याचल और मिज़ीपुर छादि हैं। संयुक्त ब्रांत के पठारी प्रदेश का मध्य और पश्चिमी भाग व देलखंड कहलाता है। दिल्ला में विव्याचल और कैमूर पर्वत की श्रेणियाँ फैली हुई हैं. और उत्तर में नंदादेवी, गंगोत्तरी, यमनोत्तरी ब्यादि की हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ। देहराइन-ज़िले की ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं. जो पर्वतीय भाग का दिल्ली छोर है, और जो समुद्र-तट से २,००० फीट से ऊँची नहीं हैं। इन्हीं गाड़ियों की असंबद्ध श्रेगियाँ महकी से हरिद्वार तक फैली हुई है, और

इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों के बाद देहराइन की उपस्यकाएँ है, जिनके एक प्योर शिवालिक प्रार इसरी प्योर हिमिगिरि की उच्च श्रेशियों है। देहराइन से पर्वतीय खंड उच्चतर से उच्चतम होते गए हैं – तेजी से। देहराइन चारों प्रार पहाड़ियों से जिस लगता है। देहराइन से मसरी पहुँचती-पहुँचने हम लोग एकदम दो-ढाई हज़ार फीट से चाठ-दस हज़ार फीट की उँचाई पर पहुँच जाते हैं। बदती हुई ठंडक, बदलती हुई वनस्पति तथा शीतकाल के देवदार ग्रादि के युच्च इस बात की साच्ची देते हैं। इस चोर की दुनिया ही जीर है। निवासियों का एप-रंग, कद, व्यापार, पेशे, स्वभाव, रीति-रिचाज, रहन सहन व्यादि सभी मंदान के निवासियों से मिन्न हैं। जिस पुरुष ने कभी पर्वतीय प्रदेश की सेर नहीं की, वह यह समम, ही नहीं सकता।

हिमालय का डाल उत्तर-पूर्व से दिल्लाण-पश्चिम की खोर है, जिसका प्रमाण युक्त प्रांत की बहती हुई निद्याँ हैं। उत्तर में १६,००० वर्गमील पहाई। भाग है, दिल्ला में पठारी भाग है। विध्याचल की निचली पहाई यों खीर पठारी भूमि में काहियाँ तथा गर्म पठारी भाग के छोटे बृक्त हैं।

हिमालय पर्वत तीन श्रेशियों में विभाजित किया जा सकता है— हिमालय का निचला मेदान की चोर का डालू माग, जो शिवालिक पहाड़ियाँ कहलाता है, पहला भाग है। पहले भाग के ऊपर का वह भाग, जो चने चृत्तों से ढका है, चौर जहाँ कुछ सुविधा-पूर्वक लोग यात्रा करते हैं, दूसरा भाग है। तोसरा भाग वह है, जिसमें बदरीनाथ, नंदादेवी चादि हिमान्छ।दित पर्वत-शृंग हैं।

पूरे संयुक्त प्रांत के विषय में मुक्के कुछ नहीं कहना है। केवल पर्वतीय भाग के विषय में मैंने कहा। संयुक्त प्रांत की नदियों ब्योर पर्वतीं का एक नक्ष्या प्रारंभ में दिया है।

में सुधा-संपादक श्रीपं० दुलारेलालची का श्रानुप्रहीत हूं, जिन्होंने इस पुस्तक के लिये ब्लॉक दे दिए—केवल उन्हीं फ्रोटो के नहीं, जो मैंने खपने लेखों के साथ 'सुधा' और 'वाल-विनोद' में छपने के समय दिए थे, वरन वे ब्लॉक भी देने की कृपा की, जो उनकी पत्रिका में अन्य लेखों के साथ थे, जो कई वर्ष पूर्व उनकी 'सुधा' में निकल चुके थे।

लड़ाई का समय है—काशज़ की महँगी तो है ही, रूपथा खर्चने पर भी किस कठिनता से कागज़ मिलता है, यह विद्वान् पाठकों को मली माँति ज्ञात है। तो भी श्रीभागवजी ने ऐसे समय में पुस्तक छापकर अपने अट्ट साहित्य-जेम का परिचय दिया है—यों तो व्यक्तिगत रूप से उनकी कृपा सदैय मेरे छपर रहती ही है। आर्ट पेपर न मिल सकने में ब्लॉक के कोटो साफ नहीं छा। सके हैं, इसके लिये पाठकगगा जमा करें।

पुस्तक के संबंध में एक बात और कहना है। में पुस्तक का नाम 'संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ एवं तीर्ध-स्थान' रखना चाहता था, किंतु बलांक बनने में बहुत खर्च पड़ता है', इससे 'तीर्थ-स्थान'वाला भाग इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। किंतु बहुत शीव्र ही पं० दुलारेलालजी भागव खापके सामने 'संयुक्त प्रांत के तीर्थ-स्थान'-शर्षिक दूसरी पुस्तक उपस्थित करेंगे।

श्रंत में ये अपने मित्रवर श्रीप्रमनारायणाजी टंडन एम्॰ ए॰, साहित्यरत श्रीर पंडित श्रीदत्तजी स्ववस्थी का स्थाभारी हूँ, जो इस मेरी रोग की दशा में इस पुरतक के संबंध में मेरी काफी सहायता करने रहे हैं। भुवाली-सैनीटोरियम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्रीबाई॰ जंा॰ श्रीखंडें बी॰ एस्-सी॰, एम्॰ बी॰, बी॰ एस्॰, टी॰ डी॰ डी॰ ( वेल्स ) ने कृपा करके अपने स्थपताल के ६ ब्लॉक्स दिए। श्रतः उनका मी स्रानुग्रहीत हूँ। मेरी पुस्तक की भूमिका श्रीयुत कालिदासजी कपूर ने लिखकर मेरा प्रोत्साहन किया है। उनके पितृनुल्य स्नेह से में सदा सिंचित हुआ हूँ, श्रतः धन्यवाद देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्हें तो ऐसे ही न-जाने कितने कप्ट दूँगा।

इस पुस्तक में आए, हुए स्थानों के विषय में यदि कुछ और बार्ते पाठकगण मुक्ते बताएँगे, तो मैं उनका भी अनुएहीत होऊँगा।

'प्रेमी'-कुटीर, पंजाबी टोला, लखनऊ } (जन्माष्ट्रमी) गुधवार, संवत १६४६ } खप्मीनारायण दंखन 'प्रेमी'

## दितीय संस्करण पर वक्रव्य

#### ( कृतज्ञता-प्रकाश )

हो महीने से भी कम में प्रथम संस्करण विक जायगा, और इतनी जल्दी दितीय संस्करण निकलेगा, इसकी तो मुक्ते ज्याशा भी न थी। मैं हिंदी-पाठकों का कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक को व्यपनाकर मेरा उत्साह बढ़ाया। मैं उन विद्वान, सहदय पाठकों का भी व्यामारी हूँ, जिन्होंने अपनी सम्मतियों भेजने की कृपा की है तथा करेंगे।

नैनीताल ४-४-१६४४ े जनमीनारावण टंडन 'प्रेमी'

## मंयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ



वर्मे० वं०

( तेलक)

# विषय-सूची

| ?.         | हरिद्वार—(चंडीदेवी, ज्वालापुर, कनखल, भीमगोड़ा,       |
|------------|------------------------------------------------------|
|            | सत्यनारार्थेण, ह्रषीकेश, लद्ममण - मूला, स्वर्गाश्रम, |
|            | गरुड़-चट्टी ) २१-४६                                  |
| ₹.         | हरिद्वार से यमुनोत्तरी—( देवप्रयाग, टेहरी, महादेव    |
|            | सैरा, नईमोहन, भिल्डयाना, घरासू, राखागाँव ) "४७-६२    |
| ₹.         | यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी-( उत्तरकाशी, भटवारी,         |
|            | गंगाराग्री, हरसिल, घराली, भैरव-घाटी, गोमुखी          |
|            | घारा ) १३-७२                                         |
| 8.         | गंगोत्तरी से केदारनाथ-( बूदा केदार, मैरव-चर्टी       |
|            | धुत्तृ या गुत्तु, त्रियुगीनारायण, सोनप्रयाग, सिरकटा  |
|            | गरोश, गौरी-कुंड, चीरपटिया) ७३-७५                     |
| ¥.         | फेदारनाथ से बदरीनाथ—( गुप्त काशी, कषीमठ,             |
|            | तुंगनाथ, चामोली, जोशीमठ, विष्गुप्रयाग, पाडुंकेश्वर,  |
|            | हतुमान्, कुबेरशिला, बसुधारा, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग,  |
|            | रानीयाग, श्रीनगर या शिवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अगस्य-   |
|            | चही, शिवानंदी ) ७६-६२                                |
| ધ્.        | देहरादून-( गुच्छू-पानी, चकराता, देववन ) *** ६३-१०७   |
| \ <u>ن</u> | and a first on the                                   |
|            | सहस्रपारा ) १०६-१३६                                  |
| ~~.        | नैनीताल- (काठगोदाम, भुवाली, भीमताल, सातताल,          |
|            | नौकुचियाताल, रामगढ़, मुक्तेरवर, हलद्वानी ) १४१-१६६   |
| ٤.         |                                                      |
|            | बागेरबर, जागेरबर, बैजनाथ, दूनागिरि ) " १७१-१-६       |

|     | पुर                                             | ſ  |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| ₹٥. | विध्याचल ऋार टाँडा-फॉल-(गोपीगंज, चीलर-          |    |
|     | गांव, मिर्ज़ापुर, बिंडहम-फ्रॉल, कोटबा, घोंघरौल, |    |
|     | रॉबर्ट सगंज, विजयगढ़, चील ) " १= ७-११           | 3. |
| 28. | चुनारगढ् २०१-२०                                 | 3  |
| १२. | चित्रकूट(कामनानाथ, कोटतीर्ध, देवांगना, सीता-    |    |
|     | रसोई, हनुमान्-धारा, जानकी-कुट, स्फटिकशिला,      |    |
|     | ञ्चनसुइया, गुप्त गोदावरी, भरत-कृप, विराध-कुंड,  |    |
|     | त्रमरावती, डौरागाँव, शरभंगा, राजापुर ) २२१-२३   | X  |
| १३. | ुक्टकर्                                         | X. |
|     | ( घ्र ) लंढीर                                   |    |
|     | ( श्रा ) लेंसडौन                                |    |
|     | (इ) चकराता                                      |    |
|     |                                                 |    |

|                                                                   | 142. | ( <u> </u>                                                            |   |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| <ol> <li>पूज्य पिता स्वर्गाय</li> <li>लाला सरज्ञपसादजी</li> </ol> |      | ४. गुरकुल के छात्र<br>व्यायाम कर रहे हैं २.                           |   |
| टंडन                                                              | · Ę  | ६. छात्रों का व्यायाम-                                                |   |
| २. साहित्यरत्न लच्नी-                                             | •    | प्रदर्शन ३०                                                           | Þ |
| नारायसा टंडन 'प्रेमी'                                             | or   | <ul> <li>गुरकुल के विद्यार्था</li> <li>बेंड बजा रहे हैं! ३</li> </ul> |   |
| एम्॰ ए॰<br>३. संयुक्त प्रांत का ( प्राकृ-                         | 9 Ę  | न. हरिद्वार में चंडीदेवी                                              | 1 |
| तिक) नक्सा                                                        | २१   | का मंदिर ३६                                                           |   |
| ८. हरि की पैड़ी                                                   | ₹४   | E. लच्मण-भूले का पुल ४                                                | २ |

| <b>म</b> ष्ठ                         |                                       | āā  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----|
| ९०. स्वर्गाश्रम का दश्य ४३           | २७. लंढौर-बाज़ार, मसूरी               | १२२ |
| ११. ह्षीकेश में भरतजी                | २ = . मसूरी का नरक                    | १२३ |
| का शिखरदार मंदिर ४४                  | २६. कैमिल्स बैक रोड                   | १२३ |
| १२. हषीकेश में श्रीराम-              | ३०. शीतकाल में स्केंडल                |     |
| जानकी का संदिर ४५                    | प्वाइंट                               | १२४ |
| १३. यात्रा-मार्गका नक्क्शा ५१        | ३१. हैपीवैली श्रीर शार्ला-            |     |
| १४. धरास् के पास हमारे               | वेल होटल                              | १२६ |
| मार्गका एक दश्य ५६                   | ३२. सिविल हॉस्पिटल से                 |     |
| ९ ५. बाँगोरा-गाँव के तिब्ब-          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | १२६ |
| तियों की देवी का स्थान ६६            | ३३. केंपरी-फ़ॉल का पूर्ण              |     |
| १६. गंगाजी का मंदिर ६=               | <b>दश्य</b>                           | १३० |
| १७. गौरी-कुंड ६६                     | ३४. केंपटी-फ़ॉल                       | १३१ |
| १८. श्रीकेदारनाथजी का                | ३४. सहस्रधारा                         | 933 |
| मंदिर = 9                            | ३६. हाक वे हाउस                       | ११४ |
| १ ६. सैनीटोरियम-भवन के               | ३७. राष्ट्रपति पं० जवाहर-             |     |
| एक हिस्से का दश्य ५४                 | साल नेहरू                             | १३७ |
| ५०. शासन-विभाग-भवन                   | ३८. काठगोदाम                          | १४३ |
| का हरय ५५                            | ३६. नैनीताल में मोटरों                |     |
| २१ टपकेश्वर महादेव ६५                | কা স্বাভ্তা                           | १४४ |
| २२, गुच्छू-पानी का बाह्य             | ४०. नैनीताल की एक                     |     |
| हश्य ६७                              | भील                                   | १४४ |
| २३. गुच्छू-पानी ६८                   | ४१. नैनीताल की मील का                 |     |
| २४. सनीव्यू ११४                      | एक हश्य                               | १४६ |
| २४. बेंड-ह्टेंड १२१                  | ४२. नैनादेवी का मंदिर                 | १४८ |
| १६ स्टेशन-लाइब्रेरी १२१ <sup>(</sup> | ४३ सेकेटरियट-भवन                      | 942 |

ââ

| ४४. एक 'सी' थेगी का          |       |
|------------------------------|-------|
| भन्य भवन                     | 948   |
| ४५. 'ए' ऋार 'बी' श्रेणी      |       |
| की कुछ मोपड़ियाँ             | 920   |
| ४६. भुवाली-सैनीटोरियम        | 9 ሂ ፕ |
| ४७. डॉॅं० प्रेमनारायरा       |       |
| शर्मा                        | 960   |
| ४८, भुवाली का बाज़ार         | १६४   |
| ४६. भीमताल-नेनीताल'''        | 954   |
| ५०, पं० गोबिंदवल्लम पंत      | १६६   |
| <b>४.१</b> . सात ताल         | 950   |
| ५.२. एक पहाड़ी नदी का        |       |
| पुल                          | ৭ ৬५  |
| ५३. मेहनत और मशीनरी          | •     |
| ५४. गवर्नमेंट-नार्मल-स्क्रूल | १७७   |
| ५५. सर्यू-गोमती का संगम      |       |
| र्थ्यौर वागेश्वर-मंदिर       | 3 ૯ ૧ |
| ५६. एक पहाड़ी कुली 🥶         | ૧≂૧   |
| ५७. मिर्ज़ापुर से गंगा-नदी   |       |
| का एक दश्य ···               | 939   |
|                              |       |

|             |                    |       | 58  |
|-------------|--------------------|-------|-----|
| ሂዳ          | . विनोद तथा विश्रा | भ-भ   | वन  |
|             | ( पुरुषों के लि    | À)    | 939 |
| ¥£.         | विनोद तथा विश्रा   | म-भ्र | यन  |
|             | (स्त्रियों के लिये | ( 1   | 983 |
| ξo,         | विंध्यवासिनी देवी  | का    |     |
|             | मंदिर              |       | १६६ |
| ٤٩.         | चुनार के किले प    | ार से |     |
|             | गंगा का दश्य       | •••   | २०३ |
| ६२.         | चुनार के किले      | का    |     |
|             | दृश्य 🕶            | •••   | २०४ |
| ६३.         | सुनवा-बुर्ज        | 4 * * | २०७ |
| ६४.         | कामतानाथ           |       | २१५ |
| Éð          | मत्त गजेंद्र-घाट   | •••   | २१७ |
| ६६          | हनुमान्-धारा       | •••   | २१६ |
| ६७.         | भरत-कूप            | • • • | २२१ |
|             | राघव-प्रयाग        | 4 2 7 | २२३ |
| € €.        | जानकी-कुंड         |       | २२५ |
| ٠°,         | <b>अनसु</b> इया    | •••   | २२७ |
| <b>ঙ</b> ঀ. | राम-शय्या के उ     | इपर   |     |
|             | वना हुआ मंदिर      | •••   | २३२ |

## नंयुक्त मांत की पहाड़ी यात्राएँ

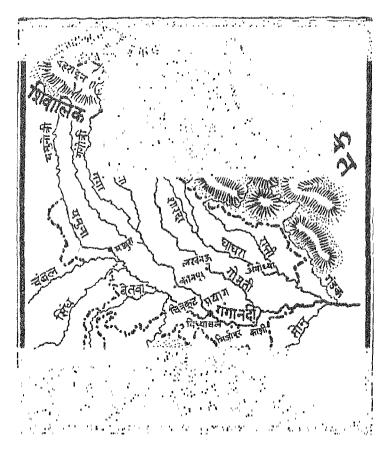

संयुक्त भांत का ( प्राकृतिक ) नहशा

हरिद्वार

भारतवर्ष एक धर्म-प्रधान देश है। इसकी चप्पा-चप्पा जमीन द्यपना ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व रखती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष की सप्तपुरियों की महत्ता सर्व-विदित थी। हरिद्वार उन्हीं सप्तपुरियों में से एक है। अभय के साथ-साथ खनेक नधीन पुरियों का प्रादुर्भीव और खनेक प्राचीन पुरियों की शोभा और समृद्धि का ध्यंस होता रहा। किंतु हरिद्वार पहले ही की भाँति खय भी गर्व से ख्रपना मस्तक ऊँचा किए भारत के कोने-कोने से खपने दर्शनार्थ यात्रियों को बुलाता रहता है।

में १४ जून को हरिद्वार पहुँचा। स्टेशन पर उत्तरकर सीधे अपने मित्रीं-सहित मुसहीलाल-भीखामल लखनऊवाले की धर्मशाला गया। सामान रखकर हम लोग गंगा-स्नान को चल दिए। गंगाजी जाते समय बाएँ हाथ की ब्रोर ब्रापको ऊँची-ऊँची पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, जो निकट ही हैं और दाहने हाथ की ओर समतल भूमि पर मकानों की पंक्तियाँ। गंगाजी प्रायः १ मील की दूरी पर होंगी। सदक सीघी और पकी एस-फाल्ट की बनी है. च्यतः गंगाजी पहुँचने में कोई कठिनता न पड़ी। वहाँ केवल यही मुख्य सङ्क है. जो एक श्रीर तो कनखल, ज्वालापुर, गुरुकुल काँगड़ी खादि को गई है, खाँर दूसरी खोर हवीकेश, लद्दमरा-मूले खादि को । प्राय: ग्राध घंटे बाद हरि की पैडी पहुँचे । इसे फोटफार्म भी कहते हैं। इसके नामकरण का कारण यह है कि यहाँ के मुख्य घाट पर, उत्तर की खोर, हरि ( विब्सु ) का चरगा-चिह्न बना है । इस घाट से एक पक्के, विस्तृत और अर्थंत संदर बने प्लेटफार्म पर जाने के लिये छोटा-सा पुल सरकार ने बनवा दिया है। प्लेटफार्म और घाट के बीच में 'ब्रह्म-कुंड' है, जिसमें पानी कम गहरा है। लोहे की जर्जीरें भी, पकड़कर नहाने के लिय, लगी हैं। यहाँ मछलियाँ बहुत हैं, जिन्हें धर्मात्मा

यात्री खीलों, लेया, ब्राटंकी गोली ब्रादि सिसाया करते हैं। घाट के बारी ब्रोर ऊँचे-ऊँचे, पक्के भवन तथा देव-मंदिर हैं। इस कुंड के बीच में मनसादेवी का मंदिर हैं, नहाते समय जिसकी परिक्रमा की जाती हैं।

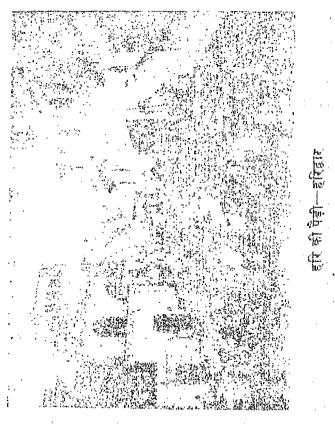

मैंने भी कपड़े उतारे, नहाया। पानी बदन को काट देता था-पानी क्या था, पिघली वर्फ थी। दो-तीन गोते लगाने के बाद ही मेरी श्रद्धा त जनाय दे दिया, और में बाहर निकत आया। कहते हैं, ब्रह्माजी ने यहाँ यहा किया था, और इसी से यह स्थान चिति पवित्र हैं। स्नान करने के पश्चार घाट पर ही स्थित श्रीगंगाजी के मंदिर में दर्शन किए। घाट पर कहें छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें गंगाजी, गंगश्वर शिव, शकेश्वर शिव, गायशी, वदरीनाथ, लक्ष्मीनारायण, शिव, राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान चृदि की मुर्तियों हैं। इन्हें देखकर दूर तक फैले हुए लंबे-नीड़े घाट पर घूमते रहे। वहां की चहन-पहल देखकर अभीनावाद के बाजार की सुध आ जाती है। कशें व्याख्यान हो रहा है, कहीं कथा हो रही हैं, कहीं भंग बज रहा हैं, कहीं आरंगी हो रही हैं, कहीं साधुमहालमा तथा भक्षजनों की भीड़ हैं, कहीं सांसारिक स्वी-पुरुषों की। अनेक दूशनदार, खोंच्याले, फूलवाले खादि आपको चूमते मिलेंगे। मिल्समेंगों की भी यहां कमी नहीं। इस स्थान पर इतनी चास्मिक प्रसन्नता तथा शांति और संताप प्राप्त होता है कि मनुष्य कन्पना के संसार में विचरण करने लगता है। अस्तु।

यहाँ घूम-धामकर प्लेटफार्म गए। ब्रापूर्व दृश्य है—हुजारों नर-नारी स्नान कर रहे हैं, सेकड़ों गंगाजी की शोभा देख रहे हैं, पचासों पूजा-पाठ कर रहे हैं। हिंद-धर्म मानो प्रत्यक्त कर धारण कर यहाँ विराजमान हो। पश्चात् हम लोग धर्मशाले लोटे। घाट के निकट ही, कुछ दृष्ट् पर, यहाँ का मुख्य वाजार है, जो काफी लंधा-चौड़ा है, और जिसमें प्रायः सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं। हाँ, यहाँ की भोजन की दूकाने गंदी ब्रावस्य हैं। यहाँ पंजाबियों का बाहुल्य है, और उनमें प्रायः गंदगी रहती है। यहाँ लस्सी का प्रचार बहुत है। बाजार घूमें। एक दूकान पक्के भोजन की ब्रावस्य है, जहाँ बहुत उम्दा और साफ मीठा-नमकीन, दूध-दहीं, पूरी-तरकारी, सभी चीज़ें मिल जाती हैं। यह मधुरा के किसी पंडे की है। उस दूकान को पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मोजन किया, और फिर धर्मशाले ब्याध।

सायंकाल को किर घूमने गए। हरि की पैड़ी से कुछ ही दूर पर 'कुशावर्त'-नामक घाट है। यह भी सुंदर बना है, खोर यहाँ विशेषकर पिंड-दान के लिये लोग खाते हैं। इसके नामकरण की कथा भी बड़ी बिचित्र है। कहते हैं, दत्तात्रेयजी जब तपस्या कर रहे थे, उस समय उनकी कुशा खादि पूजा की सामग्री गंगाजी के खावर्त ( भँवर ) में उस समय तक घूसती रही, जब तक उनकी पूजा पूरी न हुई। इसी से इसका यह नाम पड़ा। पास ही श्रवणा-घाट खोर विष्णु-घाट खादि हैं। कुशावर्त के निकट ही श्रवणान्थ महादेव का मंदिर है। इससे थोड़ी दूर पर श्री-गंगाजी का मंदिर है।

सायंकाल और रात्रि के समय लिटकार्म, संपूर्ण घाट और हिर की पेड़ी का हश्य देखने ही वाला होता है। हजारों की संख्या में लोग आते और अपनी-अपनी चटाइयां और दिर्घों विद्यांकर प्लेटकार्म पर बैठ जाते हैं। उस समय गंगाजी की रोोमा अपूर्व होती है। फुलों के दोनों में आस्ती रखकर या फुलफाड़ियां लगाकर सहसों की संख्या में लोग गंगाजी में प्रवाहित करते हैं, वे बहते हुए अद्भुत सींदर्ग का सजन करते हैं। कल-कल्लादिनी भागीरथी अपने बल्लास्थल पर श्रद्धालु मक्तों की मेंटों को लिए हुए आनंद-पूर्वक बहती रहती हैं। बहाँ बैठकर उठने को जी नहीं चाहता। उस अलांकिक दृश्य को लोग नौ-दस बजे रात्रि तक देखा करते हैं। बहीं लोग मोजन करते हैं। गंगाजी के किनारे भोजन करने और गंगाजी की लोल लहरें देखने में जो आनंद प्राप्त होता है, उसे केवल हृदय ही अनुभव कर सकता है। हम लोग इस घाट पर बैठे थे, और उस पर शेर दहाड़ रहा था।

दूनरे दिन विल्वकश्वर महादेव के दर्शन करने गए। यहाँ बेल के पेड़ों की अधिकता थी। इस स्थान का भी धार्मिक महत्त्व अधिक है। विल्वकश्वर पर्वत के पीछे गौरी-छंड है। निकट ही महर्षि ऋचीक का आश्रम और एक ग्रुफा में दुर्गादेवी की मूर्ति है।

सार्यकाल रेल की पटरी पार कर एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित मनसादेवी के मंदिर गए । वड़ी विकट खटाई है । देवीजी के मंदिर से गंगाजी और नगर का दृश्य बहुत संदर दिखलाई देता है। यहाँ से गंगा और बाँध का दृश्य दिखलाई देता है। गंगाजी यहां कई धारायों में बँट गई हैं। यहाँ से उस पार कजली-वन भी दिखाई देता है. जो शेर. हाथा आदि की खान है। वहाँ के पुजारी ने कहा—''हम लाग रात्रि की यहाँ नहीं रहते-शेर-चीत के आने का भय रहता है।" यहां पर्वत की उपत्यका में बहत नीचे पर एक मंदिर बना है, और सरज कुंड है। बड़ा भयानक मार्ग है । दर पर दो-एक खोहें हैं, जिन्हें दखकर डर लगता है। एक बहुत छोटा पानी का भारना भी बहु रहा था। मैंने मनसा-देवों के मंदिर से कुछ दूर पर एक छप्पर और वहाँ से नीचे खड़ से एक घोड़ी को चरते देखा. और उसी की सहायता से सरज-कुंड का रास्ता समभ लिया। एक मारवाड़ी सजान भी मनसादेवी से साथ हो लिए थे। वह बहुत इरते रहे। कहते थे-"यदि समे पता होता, इतना चलना होगा, इतना बीहड़ रास्ता होगा, तो कभी न बाता । धीरे धीरे चलो ।" इस लोग रास्ते-भर सेठजी से हँसते रहे कि "अब की आइएगा, ती जान का बीमा करवा लीजिएगा।"

तीसरे दिन हम लोग ताँगे से कनखल गए। यहां इक्के हैं ही नहीं, केवल ताँगे हैं, और बड़े सहते । यह गंगाजी के दिल्लाी किनारे पर बसा है, और हरिद्वार से तीन मील हैं। पहले मायापुर की गंगाजी की नहर का पुल पार किया। सायापुर किसी समय वैभव-पूर्ण नगर था। किंतु अब तो भग्नावशेष ही उसकी प्राचीनता और महत्त्व की साली देते हैं। गंगा की नहर भी इंजीनियरिंग का एक सुंदर उदाहरण है। यहाँ भी घनी और काफी बढ़ी बस्ती हैं। विशाल भवन और मंदिर हैं। बड़ा बाज़ार है। यहाँ अनेक मठधारियों के मठ और अखाड़े हैं। मार्ग में गच का मंदिर, ज्यास-मंदिर, और हरियाला-मंदिर ताँगे से उत्तरकर देखा। सब मंदिर

बहुत सृंदर हैं, और नए हैं बने मालूम पड़ते हैं। बिशेषकर हरियाला-मंदिर बहुत सृंदर है। यहां भी बहुत-से पमके घाट हैं, किंतु उनमें वह चहल-पहल और रीनक कहाँ, जो हरिद्वार में है। राजघाट यहाँ का प्रमिद्ध घाट है। यहां की दर्शनीय बस्तुओं में लंडीरवाली रानी की छतरी और बाट भी है। राजधाट के निकट ही दच्चप्रजापित का मंदिर, नीजकेश्वर महादेव, सती-कुंड, हनुमानजी की मृर्ति आदि हैं। सुंदर और पमके चब्रतरे पर सती-कुंड है। यहां से लगभग एक फर्लीग की द्री पर एक और मंदिर और बात है। कनखल में गंगा और नीलधारा का संगम है। यहाँ बड़ा तीव्र बहाब है। नहरं एक दूसरे से टकराती, होड़ और नाद करनी बहती हैं। गंगाजी का दश्य यहाँ इतना आकर्षक है कि उठने की इच्छा ही नहीं होती। कनखल पवित्र भूमि है। सनखुमार ने यहीं त्रपना शारीर भस्म किया था।

यहाँ से हम लीग गुरुकुत्त-काँगड़ी गए। पहले खाँकिस गए, खाँर वहाँ के ख्रायत्त से खादम देखने की इच्छा प्रकट की। वह सीजन्य के अवतार थे। बड़े प्रेम खाँर खादर से बेठाया, खाँर वहीं के एक बद्धाचारी (विद्यार्था) को साथ कर दिया। वहाँ के विद्यार्थियों के मुख पर तेज खाँर भोलापन होता है। उनकी पोशाक है एक कमीज खाँर हाफ पेंट। उनकी वेश-भूण खाँर भोजन खादि में बहुत सादगी होती है। काँगड़ी में छात्रालय खाँर पहने के कमरे देखे। एक बड़े कमरे में बहुत छोटे-छोटे लड़के एक साथ पढ़ाए जा रहे थे। वहाँ के पढ़ाने का ढंग बड़ा चित्ताक्र्यक खाँर खादरी है। फिर छात्रों के खेल के मेवान, बाटर वर्म्स, हवन-स्थान खाँर रसोई-घर, खादि देखकर वहाँ से चल दिए। उम सात्त्विक स्थान का प्रभाव मनुष्य की खांतरातमा पर चिरस्थायी पड़ता है।

भारतवर्ष में कई ऐसी संस्थाएँ हैं, जहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता और . संस्कृति की विचार-धारा को प्रधानता देकर शिला देने की परिपाटी है। इस शिजा- १ द्वित में प्राचीनता आंर नवीनता का सराहनीय सम्मिश्रण हैं। वैदिक और मंस्कृत-माहित्य के माथ-ही-साथ अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, गंगात और अर्थरेज़ी आदि की भी शिज्ञा दी जाती है। २४ वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य-व्रत का पानन करते हुए विद्यार्थी अतित मारत के पूंथले चित्र को फिर से नेत्रों के सामने रखते हैं। स्वामी अद्धानंदजी ने वर्तमान शिज्ञा-प्रगाली से असंतुष्ट होकर प्राचीन समय की 'गरुकुन पद्धति' के ब्रानुसार शिज्ञा देने की वात सोची। ब्रह्मचर्य का

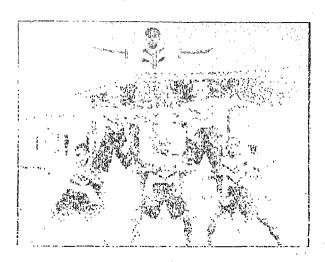

गुरुकुल के छात्र व्यायाम कर रहे हैं।

विद्यार्था-जीवन में पालन, नगर की वर्तमान सभ्यता से पूर्ण विषेते वाता-वरण से दूर, प्राचीन लुप्त तथा प्राप्त साहित्य का ग्रान्वेषणा श्रीर मानसिक, शारीरिक, श्रान्यासिक एवं मस्तिष्क-संबंधी श्रादि उद्देश्यों की पूर्ति इस संस्था से होती है। विजनीर के श्रीश्रमानसिंह ने श्रपना गाँव कॉगड़ी इस हेतु दिया, श्रीर सन १६०२ में इस संस्था का बीजारीपण किया, तथा

ब्रायम-जीवन का स्वाद विद्यार्थींगण लेने लगे। १६०= से कॉलीज-विभाग खना । इसके पुर स्कृत-विभाग ही था । शिचा का माध्यम हिंदी



छात्रों का व्यायाम-प्रदर्शन बागवानी होती है, चौर नवीन स्थान में शिक्ता के लिये नवीन भवनों का

ही रहा। अनेक अमृत्य प्रस्तकें हिंदी में संस्था की छोर में छपीं। सन १६२१ से 'विश्व-विद्यालय' का रूप इस संस्था ने लिया, और आर्ट-कॉलेज. वेद कॉलेज. ग्रायवेंद-कॉलेज र्थार गर्ल्स कॉलेज (चार कालेज ) खले। धीरे-धीरे संस्था के भवन बनते जा रहे थे, और परिषद्, कार्यकारिगी सभा और शिक्ता-पटल, विद्या-समा ब्राहि का जन्म ब्रीर कार्य व्यावश्यकतानुसार होता जाता था । पहले तो यह मंस्था गंगाजी के उस पार थी, पर १६२४ में जब गंगा-नदी की बाद ने अनेक भवनों को . क्तति पहुँचाई, तब १६३० में हरिद्वार से ३ मील पर, गंगाजी के इसी पार, गंगा की नहर के ्पास, यह संस्था हटा ली गई। इस संस्था के प्राचीन स्थान

में तो अब खेती-बारी और

निर्मारा हुआ है। लगभग १५०० विद्यार्थी १४ वर्ष वहाँ निवास करके शिला प्राप्त करते हैं। केवल लुट्टियों में ही उन्हें घर जाने की



आज्ञा है, बीच में नहीं। पहले ५ वर्ष २०) मासिक, किर ४ वर्ष २५) मासिक, किर ४ वर्ष २०) मासिक खाना, कपड़ा, बिस्तर, पुस्तकों आदि का खर्च देना पदता है— पढ़ाई निःशुल्क है। इस प्रवार सादगी, मितन्ययता

खाँर चरित्र-निर्माण के खादरां की पूर्ति प्रकृति के मुंदर दश्यों और सारियक वातावरण के बांच में होती है। संस्था के पास ४,००० वीधा भूमि, १४ लाख के नए भवन खाँर प्रायः सवा लाख के पुराशे संस्था-संबंधी भवन हैं। श्रीजुगुलकिशोर विरला के दान से बना 'वेट-मेंदिर', 'श्री-श्रद्धानंद-मेडि कन-मिरान-हॉस्पिटल' ख्यादि कई इनडोर' खाँर 'खाउट डोर' रोगियों के खरपताल, हबन तथा श्रर्थना के स्थान, 'होस्टल्स', 'जेबना-जियम', खेलने के मैदान, यात्रियों के लिये धर्मशालाएँ, बड़े खड़े हांल खादि स्थान हैं। बिजली, बंबा, गौशाला, तेल, काराज खाँर खनाज खादि स्थान हैं। बिजली, बंबा, गौशाला, तेल, काराज खाँर खनाज खादि के लिये मर्शानें, 'वर्दशाप', 'श्रिटेंग-प्रेस', खद्दइ-विभाग, दवाखाना खादि यहाँ हैं। फल, फुल, खनाज, तरकारी खादि की खेती, घी, मक्खन, दृष खादि का प्रबंध सब इन संस्था का निजी हैं। संस्था के पास लगभग साई खाठ लाख का 'परमानंट फंड' है। संस्था का प्रबंध गवर्नर, वेमलर, बाइन चेंसलर, खाचार्य तथा विभिन्न कार्यकारिशी सभाखों हारा होता है।

हिंदी के चेत्र में गुमकुल विश्वविद्यालय काँगड़ी का कार्य यह वात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि आज भी समस्त भारतवर्ष में गुमकुल कांगड़ी ही एकमात्र ऐसी शिक्षा-संस्था है, जहाँ उच्चतम शिक्षा का माध्यम हिंदी है। गुमकुल ने आज से ४० वर्ष पूर्व रसायन, मौतिकी, कृषि शास्त्र, विद्युत-शास्त्र, मनोविज्ञान, विद्यासवाद, अर्थ-शास्त्र तथा इतिहास आदि आधुनिक विषयों के लिये समुपयुक्त, सुंदर एवं सुगम पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करके विद्यालय तथा महाविद्यालय-विभागों के लिये उत्तमोत्तम पाट्य-पुस्तक तथार की, और उन्हें अपने पाट्यकम में स्थान दिया। यह देखते हुए कि आज भी देश में अधिकतर संख्या ऐसे ही शिक्षा-विशारदों की है, जो हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की बात की अकियात्मक या उपहासास्पद समस्तते हैं, तथा एक भी सरकारी विश्व-विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ हिंदी दारा उच्च शिक्षा ही जाती हो सम्बन्ध

का कार्य अरथेत साहस-पूर्ण, मीलिक तथा ऋदितीय है । इस दिशा में बढ़ने-वालों के लिये गुरुकुल ने अनुकरणीय हुप्यात उपस्थित किया है ।

हिंदी-भाषा को व्याकरण की दिन्द से शुद्ध, भाव-प्रकाशन के लिये न्तन शब्द-कोष से सदा संपन्न तथा इतर प्रांतीय भाषाओं से ग्रविचिछन्न रखने के लिये उसे मूल घोत संस्कृत से संबद्ध रखना व्यपिरहार्य है। इस सध्य को गुरुकुल के संचालक भर्ला। भाँति जानते थे, तभी उन्होंने चापने पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया है कि उसमें संस्कृत का उतना ज्ञान जितना कि हिंदी के उन्चतम श्रध्ययन के लिये श्रात्यावश्यक है—सबको व्यवश्य करना दिया जाता है।

आज से वर्षो पूर्व, जब बच्चों को हिंदी प्रारंभ कराते के लिये उत्तम पाठाविलयों का प्रायः स्थापन ही था—पुरुकुल ने स्थवना पाठाविलयों प्रकाशित कर इस च्रेत्र में भी हिंदी की प्रशंसनीय सेवा की।

गुरुकुल के स्नातकों ने हिंदी में उच की। टका साहित्य निर्माण कर मातृभाषा के साहित्य कीष की अस्त्य रहीं से भरने के साथ-साथ अपने आपको भी अस्म्या है। गुरुकुल अब तक चार बार 'मंगलाप्रसाद-पारिनोषिक' आप कर खुका है। हिंदी-पत्रकार-जगत में गुरुकुल के स्नातकों का विशेष स्थान है। अभी अपने यहाँ हिंदी-पत्रकार-परीचा का आयोजन कर गुरुकुल ने किर अपनी मार्गप्रदर्शकता का परिचय दिया है।

श्रीस्र्येक्कमारी - प्रंथमाला तथा रवाध्याय-मंजरी में भी ऐसे उत्कृष्ट केटि के ग्रंथों का प्रकाशन हुत्या है, जो बिद्धत्ता-पूर्ण होते हुए भी सर्वप्रिय हैं। हिंदी-साहित्य-सेवा का यह कार्य गुरुकुल निरंतर करता चला जा रहा है। मार्ग में च्ह्रपिकुल-कोगड़ी पड़ता है। यह भी दर्शनीय स्थान है। इसे देखकर हम लोग श्रमेशाला लोटे।

सायंकाल पंजाबी सेत्र गए। यहां पंजाबियों की बस्ती अधिक है। पंजाबी श्रियों सुंदर और बहुत स्वस्थ होती हैं। उनका पहनावा उन्हें और भी चुस्त बनाता है। किंतु एक बात कुछ खटकनेवाली है। यहाँ कुछ स्त्रियां निधइक नंगी नहाती हैं। स्त्रव तो यह रिवाज बहुत कम हो गया है, स्त्रीर परमात्मा ने चाहा, तो यह कुप्रधा बहुत शीघ दूर हो जायगी।

चांथे दिन प्रातःकाल हम लोग चंडीदेवी ( नील-पर्वत ) चल दिए । हमारे कुछ माथी तो जाने को तैयार ही न थे। एक सज्जन के कहने पर कि वहाँ गंगा के बढ़ने से मार्ग स्थानक हो गया है, खोर जानवर (शेर) का भी डर है, ये लोग भड़क गए थे। बढ़ी कठिनता से मैं उन्हें राजी. कर सका। पहले तो ताँगा करके मायापुर की गंगा की नहर का पुल पार-किया। वहाँ उतरकर एक लकड़ी का बना छोटा पुल पार करना पड़ा । पानी पूरा के ऊपर से होकर बह रहा था। पानी कठिनता से एक या हो इंच ही ऊँचा पुल पर होगा. किंतु उसमें इतना बहाव था कि पैर नहीं टिकते थे । हम लोग एक क़दम जब ख़ब जमा लेते थे, तब दूसरा धीरे से उठाकर रखते थे। यदि जरा भी पैर फिसल जाय, तो आदमी की हडडी-पसर्ती का पता न चले, क्योंकि पुल के नीचे द्यगाथ जल था, श्रीर नदी के बीच-बीच में छिपी या प्रकट चड़ाने । राम-राम करके पुल पारं किया, तो एक मील बाल पर चलना पड़ा, तब कहीं नाव पर पहुँचे । नाव छूटने ही वाली थी, पर हम लोगों को दूर से देखका, मल्लाह रुके रहे। कहीं गंगा का पानी खाँर कहीं सूखी बाल, पार करके नाव तक पहुँचे । नाव बहुत आगे बढ़ाकर छोड़ते हैं, तब कहीं वह बहकर अपने गंतव्य स्थान पर ( उस पार ) लगती है। बीच में बहत ही तीव धारा है । वहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात देखी। वहाँ के निवासी पीपों को एक साथ बाँचकर बेड़ा बना लेते हैं, या सूखी लोकी आदि की सहायताः से गंगाजी पार कर लेते हैं ।

नाव से उतरकर, घुटने-घुटने पानी मँकाकर बालू और पथरीली पृथ्वी पार करने में हम लोगों को पंदह मिनट लगे, तब नील-पर्वत के ठीक नीचे हम लोग पहुँच गए। कामराज की काली देवी के दर्शन करके चढ़ाई शुरू की गई। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि लोगों का कहना है, यदि चंडीदेवी कोई हो आवे, तो समफ ते कि वह बदिकाश्रम जा सकता है। रास्ते में कोई सरना न था—प्यास लग रही थी, पर करते क्या। चलते चले जाइए, चढ़ाई का अंत ही नहीं होता। चारो ओर आकाश- छूती, चनी बुन्नावली थी। उस नसर्गिक भूमि के सम्राटे और निस्तव्यता में पिन्नयों का मधुर कलरव कानों में अमृत ढाल रहा था। न आदमी न आदमज़ाद उस मार्ग में, जिससे मार्ग पूछा जाता। थोड़ी दूर चलने के परचात हमारी पगडंडी दो भागों में विभाजित हो गई। अब प्रश्न यह उठा कि कौन-सी पगडंडी प्रहणा की जाय। भगवान का नाम लेकर एक पगडंडी पर चले। थोड़ी दूर के बाद फिर पगडंडी दो मार्गों में विभाजित हो गई। हम लोग बहुत छर रहे थे कि यदि मार्ग भून गए, तो जीवन की खैर नहीं। हम लोग केवल चार आदमी थे, जिनमें एक १४ वर्ष का लड़का भी था। नाव के अन्य मुसाफ़िरों को हम लोगों ने इसलिये छोड़ दिया कि उनके साथ चिल्ल-पों में देर भी लगती, और स्वतंत्रता भी न रहती।

हम लोगों ने यह निण्चय किया कि कुछ एक पगडंडी से वलें, और कुछ दूसरी से, देखें, भाग्य कहाँ ले जाता है। यदि आध घंटा चलने के पश्चात् भी चंडीदेवी की कोई टोह न लगी, तो दोनो पार्टियाँ इसी स्थान पर वापस आ जायँगी। थोडी दूर चलने के पश्चात् दोनो पगडंडियाँ फिर एक हो गई। खब हम लोगों की जान में जान आई, और समसे कि मुख्य पगडंडी एक ही है, बाकी उसकी शाखाएँ हैं, जो खलग होती और फिर मिलती रहती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने के पश्चात् एक स्थान पर महादेवजी की मृति दिखाई दी एक चवूतरे पर, जिस पर ताजे फुल खादि चढ़े थे। अब हम लोगों के जी में जी आ गया कि इस स्थान में लोग आते-जाते रहते हैं। थोड़ा और बढ़ने के पश्चात् कुछ मनुष्यों की लोगी-सी ऊपर से सुनाई देने लगी। खब हम लोगों को निश्चय हो गया कि ऊपर देवी का मंदिर है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात् हम लोग

र्चडीदेवी के मंदिर में पहुँच गए। वहाँ भी फूल-बताशा बेचनेवालों और मंदिर के पंडों को देखकर आश्चर्य-मिश्रित प्रसन्नता हुई। लोग इतनी हूर से केवल पेट के लिये ही आते हैं। और वह भी कितनी सीया



श्राशा की रज्जु में बँधकर! जब मेला श्रादि होता है, तब तो यात्रियों का श्राना-जाना लगा ही रहता होगा, किंतु श्रन्य दिनों में कहीं दो-चार यात्री दिन-भर में श्रा जाते होंगे। हाथ-मुँह थोया, सुस्ताए और मंदिर में गए, जो काफी ऊँचे चबूतरे पर काफी सिड़िट्यों चढ़ने के बाद मिलता है। दर्शन किए, और परिक्रमा की। चढ़ों से हरिद्वार आदि का टरय इतना अधिक मनोहर दिखाई देता है कि मार्ग का सारा कुछ और अकावट लुत हो जाती है, और हृदय ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। इतनी ठंडो और सुंदर हवा चलती हैं कि तिथियत मस्त हो। जाती है। वहां से थोड़ी दूर अंजनीटेबी हैं, उनके दर्शन किए। वहाँ से एक प्रखंडी कदली-बन को जाती थी, उसे देखा। चंडीदेवी तक पहुँचने के दो मार्ग है। हम लोग एक मार्ग से आए, और सोचा, अब दूसरे मार्ग से उतरें, जिसमें परिक्रमा पूरी हो जाय। हम लोगों ने दो यहां त्रुटियों की थीं—एक तो धर्मन बाटिल और मोजन साथ नहीं लाए थे, और दूसरे, एक पथ-प्रदर्शक साथ नहीं लिया था। प्रत्येक नवीन यात्री की अपनी सुविधा के लिये इन दोनो वस्तुओं का आयोजन पहले से ही करना चाहिए।

हम लाग दूसरे मार्ग से उतरने लगे। बहुत दूर पर एक मरना बहुता दिखताई दिया। इस योर चहाने खुली हुई हैं, बच ज़्यादा घन इस योर नहीं हैं। हम लोग जल्दी पहुँचने के फेर में और इस पूर्व-धारणा के अनुसार कि यंत में तो सब पगडंडियाँ एक हो ही जाती हैं, मुख्य मार्ग से भटक गए। फल यह हुआ कि एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ से पाँच-छ फीट की निचाई पर भूमि थी, और वह भी विलकुल समकोणा बनाती हुई। अब नीचे केसे पहुँचा जाय। पगडंडी लगभग ३ फीट चौंडी होगी, और एक और हज़ारों फीट नीचे गड्हे। मेने सोचा, यदि दीवार से चिपककर में नीचे खिसकूँ (Slip कहाँ), तो पहुँच सकता हूं। भाग्य-वश हवा का भोका नहीं चल रहा था। मेंने खोंखें बंद कीं, और धड़कते हुए हदय से भगवान का स्मरण करता हुआ नीचे खिसका, और सही-सलामत भूमि पर खड़ा हो गया। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु मेरे साथियों का विचित्र हाल था। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु मेरे साथियों का विचित्र हाल था। मेरी प्रसन्नता का खंत नहीं था, किंतु

दोहराने का सहस उनमें नथा। खेर, किसी प्रकार राम-राम करके हमारे एक एक साथी नीचे थाए, वह भी उस रामय, जब लड़का पहले नीचे उत्तर थाया। मेरी विचित्र दशा थी—में सोच रहा था, यदि ये लोग नीचे न उत्तर सके, तो मेरे लिये उत्तर चढ़ना तो ध्रमंभव ही होगा। ऐसी जानतेवा समीवत तो जीवन में कभी नहीं पृष्टी थी।

इसके पश्चान सम्ब्य पगडंडी भिला गई. खोर हम लोग पहाडी के नीचे उत्तर बाए। नीचे एक मंदिर बाँग बाश्रम था। एक कलकल करता हुआ भएना, जो हम लोगों ने ऊपर से देखा था. महादेवजी की मिन के निकर से होकर वह रहा था। गौरीशंकरजी के दर्शन करके हम लोग गंगाजी की श्रीर चले। गंगाजी तक पहुँचने के पूर्व जितना कष्ट हम लोगों को हुआ, उतना जीवन में कभी नहीं हुआ। यों तो मुक्ते प्रकृति के बीच में धुमने का शांक हैं ही, और इसी कारण मुक्ते अनेक खतरे द्योर मगीवतं उठाने का अवसर भी भिल चुका है, किंतु इस बार तो हम लोग अपने जीवन से निराश ही हो चकंथे। पहले तो अन्छ पानी मँभाया, फिर एक दलदल पार करना पड़ा। हम लोगों के पैर दलदल में घसे जात थे। बड़े कप्ट से उसे पार किया। फिर एक सधन जंगल पार करना पड़ा. जो इतना बड़ा और घना था कि एक परी सेना छिप जाय. और पता न चले । हम लोग हर रहे थे कि कहीं कोई जानवर न ऋा जाय, या कहीं मार्ग न भूल जायँ। वहाँ सूर्य की भूप तक नहीं आती-जा घवराने लगा । उसके परचात् मेदान आया, जहाँ बाल-ही-बाल दिखाई दी। उसके पश्चात् फिर पेड़ मिले. जो कम ऊँचे और घरे थे, और वहाँ साड़ियाँ भी थीं। कुछ दूर बाद पगडंडी दो ओर बँट गई थी। हम लोग दाहनी ओर चल । लगभग आध भील चलने के पश्चात् एक ऐसे स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक बड़ाः लंबा-चौड़ा कुंड था। उसकी थाह लेने के लिये दो लंबी-लंबी उच्च की शाखाएँ बाँधकर पानी में डालीं, पर गहराई का पता न चला, चतः केवल तैरकर पार करना ही

संभव था। पर मेरे साथी तेरना जानते न थे, और में जानता था, तो भी मेरा साहस उस कुंड को पार करने का न होता था। कुंड से विल-कुल समकोसा बनाते हुए पहाड़ खड़े थे, अतः थल के मार्ग से उस पार पहुँचना भी असंभव था। लाचार होकर फिर उस स्थान को वापस गए, जहां से दो ओर मार्ग गए थे।

द्यव बाएँ हाथबाली पगडंडी पकड़ी । थोडी दूर चलने से पश्चात देखा कि बीच में पानी की धारा बह रही है--पचीस-नीस फीट चौडी। अब क्या किया जाय ! यदि यह भी गहरी हुई, तो ! प्रथम तो यह सोचना कि लौटकर फिर गौरीशंकरजी पहेंचें. श्रीर पहाड चढकर चंडीदेवी जायँ, और फिर जिस ओर से आए थे, उस और से लौट जायँ, ठीक नहीं था : क्योंकि ऐसा करने में कम-से-कम चार-पाँच घंटे लगते. और इस-समय १३. २ वजा था। रात्रि को पहाइ पर चढना खतरे से पर्शा ही नहीं, वरन ठीक भी नहीं है। मैदान तो है नहीं कि सपाट सड़क है, लोगों से पृछत-पृछते पहुँच जाउँगे। फिर गौरीशंकर तक ही पहुँचना नामसकिन था, क्योंकि मार्ग का पना न था। दसरी बात यह हो सकती थी कि भूखे-प्यासे, खुले मैदान में, विना खोदने-बिछाने के, जानवरों से भरे इस स्थान पर, पेड़ पर रात विताई जाती, और प्रातःकाल जैसा होता, देखा जाता । हम लोग निराश हो ख़के थे । एकश्राध तो ह्यासे भी हो गए थे। पाठकगरा सरलता-पर्वक हम लोगों के उस समय की हृदय की अवस्था का अनुमान कर सकते हैं। "मरता क्या न करता।" मैंने अपने साथियों से कहा-"भाई ! तुम लोग तो वैठो, में देखता हूँ कि पार जा सकता है या नहीं।"

एक लंबी-मोटी पेड की डाल ली। पानी में उतरा। पानी बरफ से अधिक ठंडा था, और पहाड़ी भारनों और नदियों का प्रवाह कितना अधिक होता है, यह पाठकपण भली भाँति जानते हैं। आगे इंदे को रखकर पानी की थाह लेता। इंडा जमा देने के पश्चात क्रदम उठाता।

कमर तक पानी ब्या चका था। पैर उठ जाते थे। उर लगता था कि यदि बहे तो सीघ गंगाजी में पहुँच जायँग, और फिर यमलोक। ऐसा लगता, मानी पानी में कोई लिया है। खोर पैर घसीटने ही वाला है। मैंने निश्चय कर लिया था कि यदि तनिक भी खौर खिथिक गहराई हुई, तो वापस लौट जाऊँ गा । आधी दर पहुँचा किर आगे बढ़ा। कहीं कमर तक पानी कहीं और बीबा, कहीं ऊँचा ! खैर, किसी प्रकार उस पार पहुँचा । भगवान का जिस सच्चे हृदय से उस दिन स्मर्गा किया. सुभी विश्वास है, उसके पूर्व वैसा कभी नहीं किया। दाव फिर प्रश्न हत्या अपने साथियों को पार लाने का। मेरा मन फिर उस बार जाने को न होता था. पर करता क्या। फिर मीत का सामना किया। मैंने अपने साथियों से कह दिया- 'प्रत्येक मनस्य तीन टॉगों भी सहायता से बढ़े (दो प्राकृतिक, एक डंडा )। यदि एक भी बहा, तो सब मरेंगे।" लंडका बीच में किया गया । परमात्मा ने सहायता की-उस पार आए। थोड़ी देर सब बेदम डोकर लेटे रहे। फिर भगवान को हृदय से धन्यवाद दिया, श्रीर चंडीदेवी से प्रार्थना की-''महारानी, बुलाना तो बार-बार, पर ऐसी कठिन परीचा न लेना। हम लोगं फ़ेल हो आयेंगे।'' बाल का मैदान पार कर नाव के पास पहुँचे। मल्लाह से जब मैंने परा किस्सा सनाया, तो उसने कहा-"बाब ! आप रास्ता भूल गए थे, नहीं तो इतना बीहङ्ग रास्ता है नहीं। त्र्याप लोग भी तो बिना पंडों के अकले ही चल दिए !"

उस दिन मुम्में समभा पड़ा कि पंडे लाख भूले गिद्ध की तरह यात्रियों को नोच-खसोट लेंत हों, किंतु हमारे पूर्वजों ने इन्हें दान-पुराय देना इसलिये निश्चित कर दिया था कि ये नवीन नगर या गाँव में पथ-प्रदर्शक का काम भली भाँति करके यात्रियों को सुविधा और सुख पहुँचा सकते हैं। किंतु अब तो सब अपना-अपना ज्येय भूल बैठे हैं, बेचारे पंडों को ही दोष क्यों दिया जाय। अस्तु। गंगा पार की, और धर्मशाला आए। ऐसी घटना-पूर्ण चंडीदेवी की यात्रा रही, जिसे कभी भूलना मेरे लिये असंभव

हैं। महादेवजी के नील-नामक एक गरा के यहां तपस्या। करने के कारगा इसका नाम नील-पर्वत पड़ा। नीलपारा भी उसी के नाम पर है।

श्रव हरिद्वार के श्रान्य मुख्य-मुख्य दर्शनीय स्थानों का संत्तेप में वर्णन करना हं—

- (१) त्र्यासादेवी -- रेलवे-लाइन के दूसरी त्र्योर एक पहाड़ी पर स्थित हैं।
- (२) मायादेवी-यह मंदिर गंगा के निकट है।
- (३) भैरवजी का मंदिर-सायादेवी के निकट है।
- (४) अष्टभुजी शिव का मंदिर--मायादेवी के निकट है।
- (५) ज्वालापुर हरिद्वार सं चार-पाँच भीत दूर है। यहाँ पंडों की बस्ती अधिक है। यहाँ सं दो-तीन मील पर रानीपुर का पुल भी दर्शनीय है।

मीमगोड़ा— छट दिन हम लोग तांग से लच्मगा-मृला चले। तांगे से जाने से कंड सुविधाएँ रहती हैं, जो रेन द्वारा प्राप्त नहीं हो संकर्ती। सर्वप्रथम तो मार्ग की शोमा आप मली माँति अवनोकन कर सकते हैं। दूसरे, मांग में जितने भी पवित्र स्थान पड़ते हैं, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। पहले तो चौबीम अवतार का मंदिर पड़ता है। इससे आगे बढ़ने पर भीमगोड़ा (हरिद्वार से प्रायः ३ मील)। पहाड़ी के नीचे एक मंदिर है। आगे एक चब्तरा है, और एक पक्का कुंड। कहते हैं, भीम के पर रखने से इस स्थान में कंड हो गया।

सत्यनारायरा—यहाँ से चलकर सत्यनारायरा के मंदिर पर रके। वह ज़ोर का पानी बरसा। मंदिर एक कुंड के बीच में बना है, खतः मंदिर तक पहुँचने के लिये एक पुल-सा है। मंदिर छोटा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक भारना है।

हणिकेश--यहाँ से बढ़े, तो हणिकेश होते हुए पहले संदम्या-मूलें पहुँचे । टेढ़े-मेड़े, ऊँच-नीचे, कॅकरीले-पथरीले राम्से, एक ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड़, एक ओर गहरे गड़ढ़े, हर और सहसहाते हुए जंगल, दूर पर नीचे 'घ-घ-घ' करती हुई रोगा आदि का दश्य, हरी-हरी घास, चारों

श्रीर फैली हुई हरियाली । दूर से नरेंद्रनगर देखा । इच्छा वहाँ जाने की श्री, पर कुछ कारणावश न जा सके । लक्ष्मण-फला देखा । श्रव तो लोहे के

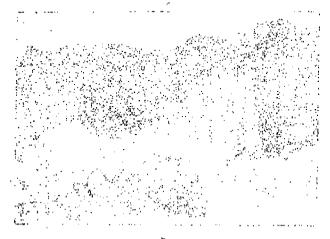

लक्ष्मण्-भूले का पुल

रस्सों का बना है, परंतु चलने पर अब भी हिलता है। किंतु जब में अपने पिताजी के साथ बदरीनारायण, कदारनाथ, गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी गया था, तब पुल न था। मुनि की रेती देखीं, कंडी-फप्पान देखें, ठहरने की चट्टियाँ देखीं, बदरिकाश्रम जाते हुए पथिक देखे। लच्चगण-भूले पर एक देहाती पुरुष और स्त्री चदरे का एक एक छोर पकड़े चले जा रहे थे। चदरे के अंदर बच्चा था। वे बदरिकाश्रम जा रहे थे।

उस पार गंगा तट पर ही एक मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। निकट ही एक बड़े बंद कमरे में एक बड़े तेजस्वी और स्वस्थ महात्मा बैठे थे, उनके दर्शन किए। फिर म्वर्गाश्रम घूमे। इसका जैसा नाम है, वैसा ही यह है भी। यहाँ के मुख्य-मुख्य स्थान देखे। यहाँ लोग अपने नाम से क्रया देकर आम के पेड़ लगवा जाते हैं। श्रद्धालु मक्त काली कमलीवाले बाबा को, जो हो सकता है, भेंट चढ़ाते हैं। कमलीवाले बाबा का जिक्र फिर कभी करेंगे। एक ऋषि को देखा, जो सदा खड़े ही रहकर तपश्या करते हैं। वैसे ही सोते और वैसे ही सब काम करते हैं। उनका पैर फुल

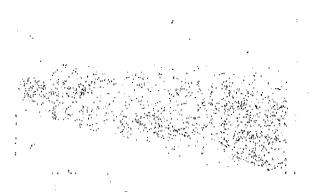

## स्वर्गाथम का दश्य

त्राया था। सीता-कुंड और गहरू-कुंड देखा। उसके प चात् वाल् पार करके गंगा-तट पर चाए। उस पार जाने को नाव मिलती है, जो कमली-वाले बाबा की चोर से हैं। उतराई नहीं देना पड़ती। यहाँ गंगाजा कम चौड़ी हैं, पर बहुत गहरी हैं। जल मटीला और बहाव तेज़ हैं। नाव छूटने ही बाली थी, घतः बाल पर तेज़ दौड़कर नाव पकड़ी, चौर पार चाए। लक्त्मण-मूले में लक्त्मणजी का मंदिर बहुत ऊँचे पर बहुत-सी सीदियाँ चढ़ने पर, पड़ता है। प्रुव-कुंड और चंद्रशेखर महादेव चादि भी दर्शनीय हैं। यहाँ पश्के घाट नहीं हैं। यहाँ से तांगे पर बैठकर हृषी-केश पहुँचे। भरतजी का मंदिर यहाँ सुख्य है। बाराह भगवान, गंगा-घाट पर राम-जानकी का मंदिर, कुब्जाध़क-कुंड, जिसमें एक भरना भी हैं, केलास-आश्रम, शंकराचाय की गही आदि सुख्य हैं। धूव-घाट भी

बड़ा सुंदर है । यहाँ भी प्रातः-सायं गंगा-तट का दश्य बड़ा सुंदर होता है। ब्रासंत्य मछिलियां यहाँ हैं, ब्रोर उन्हें लोग ब्राटे की गोलियों खिलाते रहते हैं।



हुपीकेश में भरतजी का शिखरदार मंदिर

गरुइ-चर्टी — लक्ष्मणा-मूले सं प्रायः तीन मील पर गरुइ-चर्टी है। मार्ग गंगा के किनार होकर है, जो बहुत आकर्षक और आहादकारी है। यह स्थान अत्यंत सुंदर है। यहाँ गरुइजी का मंदिर है। निकट ही हैं 'गरुइ-कुंड'-नामक एक कुंड है। यहाँ बाग बहुत-से हैं। यहाँ का अपूर्व प्राकृतिक दृश्य देखकर प्रायः लोग हरिद्वार वापस चले जाते हैं।

हरिद्वार में पचासों धर्मशालाएँ हैं। यात्री भी तो यहाँ सदा बने हो रहते हैं। भारत की सप्त-पुरियों में एक यह भी है। इसे गंगा-द्वार भी कहते हैं। यह भारत का खति प्राचीन धार्मिक नगर है। यहाँ गगा का माहाय्य खत्यधिक है। यह हरि (विष्णु) द्वार भी कहलाता है। यहाँ मच्छड़ बहुत हैं। सबसे विशेष बात यहाँ की यह है कि यहाँ के कुखों का पानी ऐसा भीठा होता है, जमे मिसरी और ऐसा ठंडा होता है, जैसे गली वर्फ । हरिहार में मेले बहुत होते हैं । हर अमावस्या और प्रिंमा को यहाँ स्नान का माहा स्य है । मेप को संक्रांति, गंगा-दशहरा और सोमवती अमावस्या को विशेष रूप से मेला लगता है । अत्येक छ वर्ष के पश्चात्

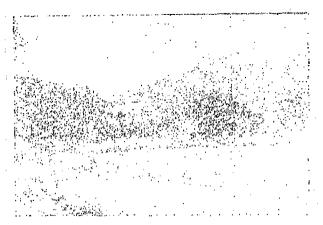

## ह्यीकेश में श्रीराम-जानकी का मंदिर

त्रार्थक भ और बारह वर्ष के परचान के भ का मेला पड़ता है, जिसमें कई लाख मनुष्य ग्राते हैं। हरिहार केवल धर्म का हो नहीं, शिचा का भी केंद्र है— ऋषिकृत बहाचर्याश्रम तथा गुरुकृत-विश्वविद्यालय का तो वर्णन हो ही चुका है, ज्वालापुर-महाविद्यालय भी यहाँ की एक प्रसिद्ध शिचा-संस्था है। हरिहार ज़िला सहारनपुर के ग्रांतर्गत है।

दो दिन के पश्चान् हम लोग हरिद्वार लौट आए। दोपहर के समय वहाँ के एरोडोम गए, और हवाई जहाज़ पर उहे। हवाई जहाज़ से हरिद्वार का पूर्ण दूरव दिखाई देता है। गंगाजी नहीं, मालूम होता है, नाली वह रही है। आदमी कठिनता में एक संटीमीटर के दिखाई देते हैं। हवाई जहाज़ पर बैठने पर डर उसी समय लगता है, जब वह नीचे ब्याने लगता है, ब्रन्थथा लगता है, जैसे मोटर पर बंठ हों। हवा का मोंका इतना तेज़ होता है कि थिंद खिड़की के बाहर हाथ निकल जाय, तो हाथ की हड़ी ट्रट जाय।

हिरिद्वार का दृश्य हवा से भी दिखकर रात्रि को हिरि की पैड़ी पर फिर अ।नंद लिया, और दूसरे दिन प्रातःकाल मस्री-देहरादून चल दिए।

## हरिद्वार मे यमुनोत्तरी

•

बचपन की स्मृतियां कितनी मधुर होती हैं, इसे कीन नहीं जानता।
यपने बचपन की साधारण्यसे-साधारण बातें याद करके मनुष्य का हृदय
गर्गद हो जाता है। उस समय का खेलना, पढ़ना और छोटी-छोटी
घटनाएँ भी बहुत महत्त्व-पूर्ण और भावी जीवन के लिये लुभावनी होती
हैं। साथ ही बालक के हृद्य पर जो नक्ष्णा उस उन्न में बन जाता है,
जो अमिट प्रभाव उस समय पड़ जाता है, वह जीवन-मर रहता है।
बालकों की प्रयृत्ति और प्रकृति का बहुत कुछ दारोमदार उनकी बचपन
की बातों पर होता है। मुक्ते प्रकृति का बहुत कुछ दारोमदार उनकी बचपन
की बातों पर होता है। मुक्ते प्रकृति से जो इतना ज्यादा प्रम है, मेरा
यात्राओं में जो इतना मन लगता है, तीर्थ-स्थानों की ओर जो मरा इतना
ज्यादा अनुराग है, और कष्ट सहन करने का जो इतना अभ्यास मुक्ते
हो गया है, उसका बहुत कुछ कारण है मेरा बचपन। मेरे स्वर्गीय पिता
लाला सरयूप्रसादजी टंडन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उनका जीवन पूजापाठ में ही बीता। वह प्रायः तीर्थ-यात्राएँ किया करते थे, और माताजी
की मेरे बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण में भी सदा उनके साथ
रहता।

विवरण की दृष्टि से संभव है, यह पुस्तक बहुत बढ़ी-चड़ी न हो ( ग्रीर ऐसा होना स्वामाविक भी है, क्योंकि इन बढ़े तीर्थ-स्थानों का प्रावर्णन एक छोटे-से लेख में नहीं किया जा सकता। एक-एक तीर्थ-स्थान पर श्रालग-श्रालग पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, श्रीर लिखी गई हैं ), किंतु इसका महत्त्व सेरे जीवन के लिये महान है। मेरा उद्देश्य भी इसके लिखने का स्पष्ट है। इसके द्वारा बदरिकाश्रम जानेवाले यात्रियों को थोड़ी-बहुत सहायता मिल सकती और उनका मनोरंजन हो सकता है। यह लेख परियातमक है। इन स्थानों का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के

लिये काफी नादाद में पुस्तकें छप चुकी हैं, और उनकी सहायता ली जा सकती है।

वचपन में प्रकृति की हरएक चीज़ में एक निरालेपन, ताज़गी, विचित्रता और ब्रह्मानंद का जो अनुभव होता है, तथा जो प्रभाव हृदय और बुद्धि पर पड़ता है, वह उसी चीज़ को वड़ी उम्र में देखने से नहीं पड़ता, यह भुक्कभोगी भली भाँति जान सकते हैं। बालक के हृदय में सान्विकता का प्रा निवास रहता है—समालोचना करने की प्रवृत्ति तथा ज्ञान की कसी भी इसका एक सुख्य कारणा हो सकती है।

हम लोग रात को लखनऊ से ई० आई० आर० से चले, और सबेरे हरिद्वार पहुँचे । चार-पाँच दिन वहाँ रहे, और बदरिकाश्रम जाने का प्रवंश आदि करते रहे। अच्छे दिन हम लोगों ने वहाँ से प्रस्थान किया।

शीवदरीनारायण की यात्रा बहुत किन समसी जाती है—है भी खाँर यात्राखों से ज़्यादा मुश्किल। हरिद्वार तक, वरन लहमण-मृले तक तो यह यात्रा सब यात्राखों के समान ही है, पर लहमण-मृले से पैदल चलना होता है। ( अब तो श्रीनगर तक मोटर भी गई है।) कुछ धार्मिक पुरुष तो हरिद्वार से ही पैदल चलना शुरू करते हैं। हषीकेश तक पक्षी सड़क गई है—मोटरों, ताँगों तथा पैदल चलनेवालों के लिये। हषीकेश से लहमण-मृला होकर, पैदल का मार्ग काटकर बदरीनारायण तक करीब न फीट चाँड़ा बनाया गया है। एक सड़क १न फीट चाँड़ी लहमण-मृले के इसी पार से गंगा के प्रवाह से दिल्ला किनारे पर देव-प्रयाग खाँर श्रीनगर तक गई है। इस सड़क से मोटर पर थात्रा होती है। जिन्हें देवप्रयाग या श्रीनगर तक मोटर से जाना हो, उन्हें चाहिए कि वे एक दिन लहमण-मृला तक पैदल यात्रा करें, खाँर हषीकेश लीटते समय स्वर्गाश्रम, जो सचमुच स्वर्ग ही के समान है, ज़हर देखें। हषी-केश किर लीटने का मतलव यह है कि मोटर हिपोकेश ही से मिलते हैं।

लच्मगा-भृता पार करके गंगा के एक तरफ पहाड़ में बने ≂-≖ फीट के चौड़े मार्ग में पैदल यात्री यात्रा करते हैं, और विना भृता पार किए ही

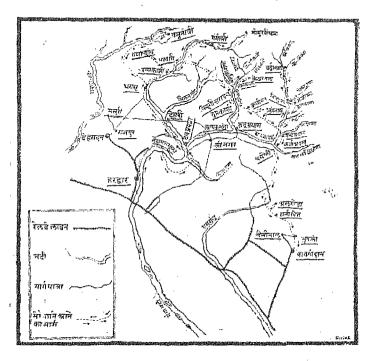

यात्रा-मार्गका नक्तशा

१ म फीट चौड़ी सड़क से, जो टेहरी राज्य के प्रबंध से गंगा के दिलागा तरफ के पहाड़ में झाटकर बनाई गई है, मोटर के यात्री यात्रा करते हैं। बीच में कहीं सेकड़ों फोट नीचे (२५-३० फीट से कम तो कहीं है ही नहीं) भागीरथी गंगा बहती हैं। पैदलवालों को मोटर के यात्री दिखाई देते हैं, और मोटरवालों को पैदल यात्री। ये दोनों ही, पैदल खाँर मोटरों के, पर्वत के मार्ग धुटने से लेकर कंघ तक ऊँच-नीचे बने हैं। कहने का मतलब यह कि चाहे जितना ऊँचे चढ़ जाखो, पहाड़ की चोटी न मिलेगी, चाहे जितना नीचे उतर जाखो, गंगा को ४०-५० कीट नीचे ही बहती पाछोगे। इघर-उघर पहाड़, बाच में गंगा—कहीं सेंकडों कीट खाँर कहीं ४०-५० कीट नीचे बहती हैं। मोटर पर जाने से माटर के ऊँच-नीचे चहते-उतरते बड़ा भय मालुम होता होगा। जैसे पहाड़ टेढ़े-मेढ़ हैं, उसी तरह मार्ग भी चक्कर-दार खाँर सेंकडों फीट ऊँच-नीचा है। एक ही कतार में जाते हुए दो खादमी एक १०० कीट ठाँचे पर जा रहा है, तो दूसरा १०० कीट नीचे। खब में संचेंप में हरिद्वार से यात्रा का खारंम, स्थानों के नाम देते हुए, करता हैं।

हरिद्वार से तांग से चलं। एक मील पर भीम-गोडा-चही और फिर भे मील पर सध्यनारायण-चट्टी पड़ी। यहाँ से ६ मील पर रामनगर और १ मील पर हवीकेश और ३ मील पर लक्ष्मण-मृला है। लक्ष्मण-भृले तक तो ताँग पर थाए, फिर स्वर्गाश्रम श्रादि देखकर २ मील पर गरुड-चट्टी गए। गरुड-चट्टी का वर्णन हो चुका है। कुली खादि तो हम लोगों ने लक्ष्मण-भूले ही से कर लिया था। वाँडी, कंडी या घोड़े भ्रारा यात्रा होती है। वाँडी की यात्रा खुखद होती है (खुली हुई एक पालकी-सी सवार्ग को चार मनुष्य उठाते हैं), पर खर्च बहुत होता है। कंडी में (एक मोदानुमा सवार्ग होती है, जिसे पहाड़ी अपनी पीठ पर लादकर ले चलते हैं। ऊपर खादमी बैठा होता है) कम खर्च होता है, पर तकलीफ ज्यादा होती है। हम सब लोग तो पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ ऐसा कायदा है कि कुली बहुत सबेरे ही यात्रियों को जगा देते हैं। आप उन्हें असबाब बाँधकर दे दीजिए, और यह बता दीजिए कि वे किस बट्टी पर चलकर रकें। व उस स्थान पर आपसे पहले पहुँच बायँगे, और बैठने-भर की जगह व उस स्थान पर आपसे पहले पहुँच बायँगे, और बैठने-भर की जगह

साफ कर लेंगे। पहाड़ी ईमानदार होते हैं, साथ ही लह्म सा- मृते में ही लिखा-पही हो जाती है। बौर, यदि कोई भी कुशी मार्ग में किसी तरह की बदमाशी करे, तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। बोम डोने की मज़द्री आपकी यात्रा की लंबाई, बापके बोमे की तौल खौर 'सीज़न' पर रहती है। खाप उस दिन कुलियों को चबेनी देने के लिये ज़रूर मजबूर होंगे, जिस दिन खाप कहीं विशेष हम से दो-एक दिन ठहरने की इच्छा करें। यों तो हर रोज़ इनाम के बहाने वे लोग कुछ-न-कुछ से ही लेते हैं, पर आपकी खशी से।

सबेरे हम लोग गरड़-चड़ी से चले । २ मील पर फलवाडी-चड़ी है । यहाँ से सीढीनमा बने खेत दूर पर बड़े संदर लगते हैं। एक पूल हिमावती का पार करना पड़ता है, और ३ मीज पर गुलर-चट्टी है। फिर चढाई है । यहाँ से फिर १३ मील पर महादेव सेगा-चड़ी है । यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती और वड़ी वीजनी-चड़ी के बाद खत्म होती है। महादेव सेंगा-चट्टी पर एक विशेष घटना हुई। सुना था, यहाँ २-३ मील पर, एक पहाड़ी पर महादेवजी का मंदिर है- बड़ा संदर स्थान है। वहाँ हममें से २-३ ब्रादमी गए किंत मंदिर तक नपहँच सके। मार्ग भूल गए, और पहाड़ियों के बीच चक्कर काटना पड़ा । पहाड़ में मार्ग भूल जाना कितना भयानक होता है, यह भुक्त भोगी ही जान सकते हैं। नगर का मार्ग थोड़े ही है कि भूल गए, तो कुछ चकर पड़ जायगा। पहाड़ की कँबी-नीची, खाईं -खड़वाली, पथरीली भूमि में मार्ग भूलना-जहाँ बादमी न श्रादमजाद, जिससे पूछ सकी, श्रीर न कोई बाहर निकलने का उपाय ही। यहाँ से है मील पर नई मोहन-चड़ी है। यहाँ रात में ठहरने का सुबीता है। २ और पर छोटी बीजनी-चट्टी ग्राई, ग्रीर साथ ही कड़ी चढ़ाई भी, और फिर र भील के बाद बड़ी बीजनी-चड़ी। ३ मील पर न्योब खाल-चट्टी और ३ मील पर कुंड-चट्टी आती है। यहाँ से उतार शुरू होता है, और गंगा के निकट र मील पर

बंदरमेल-चट्टी है, फिर ३ मील पर महादेव-चट्टी। यहाँ शिवजी का मंदिर है।

हरिद्वार में बदिरकाश्रम तक सरकारी मील के पन्थर लगे हैं, इसलिये दृश का पता मिलता रहता है, और यात्रियों को बड़ा डारस भी। मार्ग का दृश्य बहुत सुंदर होता है, पर शीध्र ही अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचने के फर में लोग आंखों से देखते और बढ़ते चले जाते हैं। फिर हर और दृश्य-ही-दृश्य है, इसलिये तिबयत भी कुछ भरी-सी रहती है। महादेव-चर्टी पर शिवजी का मंदिर भी है। २५ मील चलकर ओखलाधाट-चर्टी और १ मील पर सिमाला-चर्टी पड़ती है। यहाँ एक मंदिर और एक भरना है। यहाँ से २ मील पर खंडा-चर्टी और १ मील पर कंडा-चर्टी और १ मील पर खंडा-चर्टी और १ मील पर कंडा-चर्टी की। इस मार्ग में बुमाबदार रास्ता है— केंग आई और फिर निचाई। रास्ते-भर फलों के पेड़ दिखाई देते हैं— चकेंग आड़, आम, केला आदि। हम और हमारी बड़ी बहन खूब मार्ग-भर में, जहाँ पा सकते, फल तोड़कर खाते चलते।

पिताजी की खाँख बचाकर यह चोरी करनी पड़ती, क्योंकि यदि वह देख लेते, तो बक्कन भी पड़ती, खोर फल भी छीनकर फेक दिए जाते। वह समभाते—''जंगली फल खाने से बीमार हो जाखोगे।'' हम लोग भी समभाते, ठीक है, किंतु फल देखते ही लार टपकने लगती। फल का लोभ बीमारी के डर को दबा लेता। (मार्ग में लगे हुए जंगली फल खार पहाई। खाँबिया तथा खनार कभी न खाने चाहिए। इससे खादमी बीमार हो जाता है।) सचमुच मेरे बदन-भर में फुड़ियाँ निकल खाई—रारीर सड़-सा गया। काफी कप्ट रहा, किंतु जैसे खाप ही फुड़ियाँ खाई, वैसे ही बिना कहे चली भी गई। परमात्मा की कृपा यह रही कि मेरे पेर में फुड़िया नहीं निकली, किंतु मेरी बहन ने यह बात भी दूर कर दी—उनका पर पक गया। किंतु बाह री उनकी हिम्मत—दिन-भर खलना खाँर रात को कभी-कभी हाथ-हाय करना! २-४ दिन के लिये उनके

िलये कंडी भी कर दी गई। अंत में उनका पैर ठींक हो गया। कहावत प्रसिद्ध है—''बचों के पेरों में शक्ति होती हैं।'' हम लोग यकते ही न थे—यह बचपन का तक़ाज़ा था, फिर नवीन वस्तुएँ देखने का उत्साह भी। लड़कों के लिये तो प्रत्येक वस्तु नई होती है, और उन्हें साधारण-सं-साधारण वस्तु भी बहुत चित्ताकर्षक मालूम होती हैं। उसका कारण है—कम वस्तुएँ देखने के कारण उनका नुत्तनात्मक ज्ञान कम होता है, और समालोचना तो बच्चे कर ही नहीं सकते। दूसरा कारण होता है उनके हृदय की पवित्रता और सत्यता, जैसा में पहले कह चुका हूं।

कांडी-चट्टी में गोपाल-मंदिर देखने के बाद चले। यहाँ एक भरना भी है। फलों के पेड़—केला, अनार, आम, नींच् आदि—इस और अधिक हैं। चट्टी अच्छी है। १ मील पर मेरोखाल-चट्टी है, जहाँ श्रीशुकदेव और गणेशजी के मंदिर हैं। यहीं पुल से व्यास-गंगा पार करनी पड़ती हैं। फुलों के पेड़ और पौधे बहुत हैं। यहाँ भागीरथी और व्यास-गंगा का संगम है। २ मील पर व्यास-घाट-चट्टी (उस पार) है। यहाँ व्यास-मंदिर, राम-घाट और साखी-गोपाल-मंदिर हैं। २१ मील पर छालड़ी और २ मील पर उमरास-चट्टी है। यहाँ एक मरना है। २ मील पर सीड़(चीळू)-चट्टी है। लोगों ने बहुत डरा दिया था कि यहाँ विच्छू बहुत हैं, पर भगवान की छपा से एक भी बिच्छू छत से चट्टी में नहीं गिरा, जैसा लोग कहते थे। यहाँ से २ मील पर देवप्रयाग है।

देवप्रयाग—हरिद्वार से देवप्रयाग ४६ मील है। मोटर ३-४ घंटे में देवप्रयाग पहुँच जाती है। देवप्रयाग प्रधान स्थान है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। एक भूलेदार लोहे का पुल पार करके संगम पड़ता है तथा बस्ती में पहुँचते हैं। यहाँ एक ओर से अलकनंदा बदरीनारायगा से आई है, और दूसरी ओर से पहाड़ काटती हुई भागीरथी। १०० फीट नीचे उतरने पर संगम मिलता है। ऐसे मुलेबाले कई पुल

बदिरकाश्रम जाते समय रास्ते में पड़ते हैं। घाट पर राम-संदिर है, जो, कहा जाता है. जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्थापित किया है। यहां का दश्य बहुत ही मुहाबना है। यहां पंडों के मकान बहुत हैं। अलकनंदा के दोनों ओर काफ़ी बड़ी बस्ती हैं। यहां श्राद्ध, मुंडन आदि भी यात्री करते हैं। दोनों पहाड़ों के बीच में यह बस्ती है। पहाड़ होने के कारण एक मकान ऊँचे पर है, तो एक नीचे पर। पहाड़ों के बीच में होने के कारण समतल भूमि यहां नहीं मिलती, इसलिये बस्ती गिचिपच है। इन मागों में कहीं-कहीं पनचिक्यों भी चलती दिखाई देती हैं।

भरनों की यहाँ कमी नहीं। कहीं-कहीं भरने बड़ी तेज़ी से चलते हैं, कहीं-कहीं छोटो नहरों के समान बड़े वेग से बहते दिखाई देते हैं। वहाँ के निवासी अपनी चक़ी चलाने के अनुकूल इनका बहाब काटकर बनाते हैं। जहाँ से बहाब ले जाते हैं, वहाँ एक इंडा लगाते हैं, जिसमें नीचे के भाग में लोहे की कुछ जंजीरों में पंख-से लगे होते हैं। उस इंडे के पंखों के तरफवाली, नीचे की नोक के नीचे, जो शायद लोहे की बनी हों—हें समभता हूं, इंडा भी लोहे का होता होगा—एक ओखली-सी बनाते हैं (शायद वह भी लोहे की होती हो)। उसी ओखली में छंडा इस तरह पहनाते हैं कि जब जल-प्रवाह पंखों में लगे, तो छंडा बूमने लगे। फिर छंडा ऊपर निकालकर उस स्थान को तख़ते आदि से पाट लेते हैं। एक चक्री का पिल, जिसका छंड से लगाव नहीं होता, ऊपर इंडे में कर देते हैं, जो डंड के साथ घूम-घूमकर आटा पीसा करता है।

पहाड़ी यात्राओं में भारनों की शोभा विशेष होती है, इसलिये भारनों के बारे में भी कुछ कहना है। खक्सर ऐसा भी होता है कि मीलों भारने पड़ते ही नहीं। पर ज्यादातर भारने पड़ते रहते हैं, या नदी के खास-पास होकर मार्ग जाता है। हमारे पुरखों ने यह धाम और इस धाम जाने का मार्ग ऐसा बनाया है, जिससे हिमालय के प्राकृतिक दश्यों का पूरा ज्ञान इस और से जानेवाले यात्रियों को हो जाय।

हाँ, तो कुछ फरनों का पानी गंदा होता है, और कुछ का खराब। जगह-जगह उन भरनों का पानी पीने से भी आत्री को पेचिश हो जाती है। उस पानी में पत्थर के बहुत बारीक करा मिले होते हैं, जो पेट में जाकर नुकसान करते हैं। इस पहाड़ी यात्रा में आकर अकसर लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण एक तो यह कि यहाँ पानी की नकी का पिसा आटा खाने को मिलता है, और, कहते हैं, यहाँ का कचा पत्थर भी आटे के साथ कुछ पिस जाता है। इसरे, घी तथा नाज का बहुत दिनी या खराब होना भी एक कारण हो सकता है। इस जमर यहाँ अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ महँगा। तरकारियों, खासकर हरी तरकारियों, को भी यहाँ कमी रहती है। बहुधा आलू ही सब कहीं मिलते हैं। कहीं-कहीं लोग द्ध के दाम नहीं लेते। एक बार पिताजों मेरे लिये द्ध लेने एक गाँव गए। वहाँ के गाँव के माने हैं =-१० घरों की बस्ती। हरएक चट्टी पर द्ध नहीं मिलता। वहाँ के एक पहाड़ी ने कहां—''लड़के के लिये द्ध ले लीजिए, पर दाम न लेंगे। लड़का जैसे आपका, वैसे हमारा।''

में बीमारी के कारण बता रहा था। लोग चलते रहते हैं, और रास्ते में भरना पड़ा कि उन्होंने प्यास बुभाई। न सुस्ताते हैं, न कुछ पहले खाते हैं। यह बुरा है। पहले तो कुछ थोड़ा-सा खाकर पानी पीना चाहिए, फिर पानी थिसा लेना चाहिए, जिससे मिट्टी के क्या बैठ जायँ, और कुछ सुस्ताकर पीना चाहिए। पिताजी हम लोगों के खाने के लिये कुछ-न-कुछ ज़रूर बाँघ लेते थे। हम लोग राम्ते-भर खाते चलते थे। इससे तबियत भी लगी रहती थी, और इंधर-उधर का पानी पीने से विशेष हानि न होती थी। पिस्ता, बादाम, किशमिश, मुनके आदि मेवा जरूर साथ ले लेना चाहिए।

यहाँ से दो मार्ग हैं—एक तो वह, जो सीधा बदरीनाथजी जाता है, श्रीर दूसरा वह, जो गंगोत्तरी जाता है। हम लोगों को गंगोत्तरी जाना था, इसिलिये भागीरथी का पुल पार करके दूसरा मार्ग पकड़ा। अलकनंदा के वाएँ और का (बदरिकाश्रम का ) मार्ग छूटा, और उन यात्रियों का साथ भी, जो सीधे बदरिकाश्रम जा रहे थे।

चढाई यहाँ से शरू होती है। ४ मील के बाद खोबे-गाँव. १ मील पर घोलार-घाट का सहरता जो स्वान के लिये उपयक्त स्थान है, यौर २ मील पर बिडकोट-चटो है। मार्ग कठिन है, पर प्राकृतिक दश्यों की कमी नहीं। इस श्रीर गुलाव श्रादि फ़लों तथा श्राखरीट, चीड़, देवदार आदि के पेड़ बहन मिलते हैं। द मील के बाद खरसाड़-चटी है। यहाँ रात को ११ मील चलने के बाद विश्राम किया। यहाँ पानी कार्का नीचे से लाना पड़ता है। १ मील पर नागी, ४ मील पर कैंथोली और ५ मील पर खाली-चटी है। कोटेश्वर होते हए दूसरे दिन रात को बंडरिया-चटी पर ठहरे। यहाँ से = मील पर कमारी और ६ मील पर टेहरी राजधानी है । प्रायः १२ मील चलकर टेहरी ( या गर्गोश-प्रयाग ) में ठहरे। ३ मील ऊपर चढ़ाई पर महाराज का भवन ( प्रतापनगर ) है । यहाँ श्रीबद्रीनाथ और श्रीकेदारनाथ के मंदिर हैं। भागीरथी और मिलन-गंगा का संगम है। नगर में जाने के लिये लोहे का भारता है। यहाँ अच्छी बस्ती है। रमग्रीक स्थान है। टेहरी से पाँच मील पर सराई-चट्टी है। सराई-चट्टी से २ मील आगे चलकर ठहरे । ७३ मील बाज चले । यहाँ से ५३ मील पर पीपल-चट्टी और ६ मील पर भिल्डियाना है। ६ मील चलकर ठहरे। यहां अच्छी धर्मशाला है, खौर वह सड़क भी मिलती है, जिससे होकर मस्री होत हुए लोग गंगोत्तरी जाते हैं। इस ख्रोर का मार्ग कठिन है। चट्टियाँ भी जरा-जरा दूर पर हैं। कहीं-कहीं पानी की भी किल्लत है। एक और विशेषता इस मार्ग में यह है कि काली कमलीवाले बाबा की खोर से इस मार्ग की खास-खास सब चहियों और स्थानों पर प्रबंध है, जिससे ग्रीब-श्रमीर, सबको सुविधा हो सकती है।

यहाँ से ३ मील पर छ म-गाँव, ७ मील पर तगृत-गाँव और ४ भील पर धरासू-चट्टी हैं। दम भील चलकर यहाँ ठहरे। यहाँ काली



धरासू के पास हमारे मार्ग का एक दृश्य

कमलीवाले बाबा की धर्मशाला है। सोंपों का डर इस छोर बहुत है। गंगाजी के किनारे-किनारे पुल पार करके चलना पड़ता है। इस छोर का दश्य बड़ा लुभावना है। नीचे धड़धड़ाती हुई गंगा और ऊपर पेड़ों से हकी पहाड़ों की चोटियाँ। कहीं-कहीं दूर चरफ से हकी चोटियाँ दिखाई देती हैं। कहीं-कहीं नीचं सीहियों की भाँति बने खेत थे। बड़ा सुहाबना हर्य था। श्रामले के पेड़ इस स्रोर बहुत हैं। यहाँ से फिर दो मार्ग हो गए हैं—दाहनी स्रोर गंगोत्तरी का मार्ग है, श्रोर बाई स्रोर यसुनोत्तरी का। हम लोगों को पहले यमुनोत्तरी जाना था, इससे हम लोग बाई स्रोर चले।

३ मील पर कल्याग्री, १ मील पर कुंभडाँड़ी-चट्टी, ३ मील पर सिलक्याहा । नस ही एक फरना है । १४ मील चलकर यहाँ ठहरे । फिर कठिन चढ़ाई है। ४ मील पर रॉडी का डॉडा है। इस ओर जांगोरा, साठो, ब्रालू ब्रादि की खेती होती है। = मील पर गंगागाानी-चड़ी पड़ी। प्राकृतिक दश्य यहाँ का बड़ा लुभावना है। सिलक्यारी से मार्ग खराब है - 4 मील पर रॉडी की कठिन चढाई है - प्रायः =,००० फीट ऊँची। मार्ग में पानी की कमी है। 3 मील पर उडाल-गाँव है, जहाँ एक भारना है। २ मील पर सिमली-चड़ी खाँर २ मील यसना के किनारे-किनारे चलने पर गंगागानी है। यहाँ रात को टहरे। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मुंदर है । मिक्खियाँ यहाँ बहुत हैं । यमुना-नदी यहाँ बहत तेज़ बहती है। फिर ६ मील पर यमना कुयनोर-चट्टी है। यह संदर स्थान है। बड़ी बेटब चढ़ाई और उतार तथा घने जंगलों और पथरीले मार्ग के बाद ४ मील पर खोजरा-चट्टी, ३ मील पर राना-गाँव, ३ मील पर हनुमान्-चट्टी है। १४३ मील चलकर आज यहाँ ठहरे। ४ मील आगे खरसाली-चट्टी है। यहाँ शनि देवता का एक मंदिर हैं। आगे ४ मील के विश्व मार्ग के बाद यसूनीत्तरी है।

यहाँ हम लोग २-३ दिन रहे। यहाँ यमुनाजी का मंदिर है। गरम पानी के कई कुंड हैं, जिनमें अग्नि-कुंड, गौरी-कुंड और सूर्य-कुंड आदि मुख्य हैं। यहाँ सरदी यहुत ज्यादा पड़ती है। आते समय मार्ग में भी कहीं कहीं बर्फ मिलती है—कभी-कभी छपर से भी गिरती है। मार्ग में भी बड़ी सरदी पहती है। लकड़ी यहाँ नहीं मिलती—नीचे से आती है, इसिलये महँगी पहती है। यमुनाजी की मूर्ति तो विशाल है, पर मंदिर छोटा है। यहाँ में खोर मेरी वहन दिन-भर गरम पानी के छंड में नहाते। पहलेपहल जब हम लोग नहाने गए, तो पानी में उठता हुआ धुआँ देखकर हिम्मत न पड़ी। फिर ज़ुरा-सा पर डाला, तो पानी गरम अदहन-सा था। एक वृदे बावाजी, जो मनान करके देह पोछ रहे थे, हम लोगों की शायद मनोभावना समस्त गए। उन्होंने कहा—" बचा, नहां लो, कोई डर नहीं। अभी डर लगता है, फिर जलोगे नहीं।"

हम लोगों ने कहा — " बाबाजी ! पहले आप उत्तरिए, तो हम लोग नहाएँ।"

बच्चे तो इस लोग थे ही। बाबाजी ने कहा — बचा, हम तो नहा चुके, नहीं तो नहा लेते।''

तब बहन ने कहा—''तो वाबाजी, हम लोग भी नहीं नहाएँगे।'' वाबाजी ने हँसकर कहा—''अच्छा बचा, नहाते हैं।'' और, एक-दो और दर्शकों की ओर धृमकर उन्होंने कहा—''बजें भगवान् के अवतार हैं।''

वह पानी में उतरे, और हम लोग भी। यह घटना तो मास्ती है। उस समय में इसका महत्त्व न समस्म सका था, किंतु आज जब में उस घटना को सोचता हूँ, तो उस पुग्य भूमि के साधु और यहाँ के साधुओं का भेद समस्म पाता हूँ।

फिर तो हम लोग वरावर नहाते या आलू लेकर, पुटकिया में बांध-कर, पानी में डाल देते। कुछ समय बाद आलू गल-से जाते, और हम लोग नमक के साथ तप्त कुंड के अधगले आलू खाया करते। कैसे स्वर्गाय दिन थे वे!

यहाँ एक विरोध बात हुई, जिसे मेरे स्वर्गाय किता बार-बार कहते थे। एक दिन रात के कोई सात बजे होंगे। किताजी खपनी चट्टी में बैठे थे। उन्हें पर्वत के ऊपर से एक ज्योति-सी पहाड़ के नीचे उतरती दिखाई दी। बह आश्चर्य से उसी खोर देखते रहे। थोड़ी देर बाद एक योगिराज उन्हें दिखाई दिए। वह पिताजी के पास खाए, खौर बोले - 'बचा, मेरा कुछ सवाल है। इतना भोजन सुको दे।''

पिताजी ने उनकी खाज़ा का पालु करने में खपने को धन्य समभा। पिताजी लाख कोशिश करते रहे कि उन्हें कुछ और दें, पर अपने सवाल से एक करा भी उन्होंने अधिक नहीं लिया। सब सामान लेकर वह चड़ी के बाहर निकले, और पिताजी के देखते-देखते जैसे गायब हो गए। पिताजी ने दूसरे दिन उन्हें हूँ दने का बहुत प्रयत्न किया, पर उनका पता न चला। वहाँ के और लोगों और पंडों से ज़िक करने पर उन्होंने कहा—''आप बड़े भाग्यवान् थे। न-जाने कौन देवता या कौन प्राचीन काल का ऋषि-सुनि आपके पास खाया हो!''

वीसवी शताब्दी का वैज्ञानिक युग इस पर विश्वास क्यों करेगा, लेकिन अपने धर्मात्मा पिता, बहुन और अपने नेत्रों पर में कैसे अविश्वास कहाँ।

## यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी

हम लोग यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी चले। यहाँ से १० मील पर रासा-गाँव है। रात एक मंदिर में ठहरे। यहाँ से ७ मील पर कुयनोर, १० मील पर उपरिकोट और ७ मील पर उत्तर-काशी है। गंगाजी के मिण-कर्षिका-घाट पर विश्वनाथजी का तथा कई और छोटे-छोटे मंदिर हैं। तस्त्रेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ जिक्ताना, पुलिस-स्टेशन, औपधा-लय ग्रादि सब हैं। इसके आस-पास की भूमि वारणावत कहलाती है। कहते हैं, यहाँ पांडवों को जलाने के लिये लासागृह बनवाया गया था।

यहाँ से १३ मील पर नगागी-चट्टी ( असी गंगा और भागीरथी का संगम ) और मील पर मुनेरी-चट्टी हैं। रात को यहाँ ठहरे। यहाँ भरनों का प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर है। दिन में मिक्खयाँ बहुत दिक करती हैं।

यहाँ से न मील पर भटवारी-चट्टी है। यह एक अच्छा नगर-सा है। यहाँ भारकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर खाँर बड़ी बस्ती है। जयपुर के महाराज का खाँबिकेश्वर का मंदिर है। एक मंदिर में एक त्रिश्रुल खाँर एक फरसा भी है, जो परशुरामजी का कहा जाता है। असेक मठ, मंदिर खाँर पाठशालाएँ हैं। रात को यहाँ ठहरे।

१० मील पर गंगागानी-चट्टी है। यह बड़ा सुंदर स्थान है। यहाँ एक भरना बहुत उँचाई से गिरता है। गंगाजी के उस खोर एक गरम पानी का कुंड है, जो ऋषि कुंड कहलाता है। इस खोर खलरोट के पेड़ भी हैं। रात को यहाँ विधाम किया। इसके खागे सुंदर पहाड़ी दश्य है।

4 मील पर रागा-चट्टी और ४ मील पर सूकी-चट्टी है। इसके पहले ही सोन गंगा और भागीरथी का संगम पहता है। यह स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ से दूर पर, उँचाई पर, पहाड़ी हिस्से में वर्फ दिखलाई पहती है। यहाँ से १ मील पर माला-चट्टी और ४ मील पर हरसिल-चट्टी है। यहाँ श्रीलक्मीनारायण का मंदिर है। यह स्थान स्थाम-प्रयाग भी कहलाता है। यहीं भोटिए लोग तिन्बत से आकर ठहरते हैं। कई छोटी-छोटी निद्यों का भागीरथी से संगम है। यहाँ गंगा बहुत तेज़ बहती हैं। बहुत नीचे, गंगा के पास, एक वहा मैदान-सा है। यहाँ का



वाँगोरा गाँव के तिव्वतियों की देवी का स्थान दृश्य देखकर डर लगता है। यहाँ श्याम-गंगा का पुल-पुल क्या है, नदीं के बार-पार दो बड़े पेड़ डाल दिए गए हैं, जो पुल का काम करते हैं—है। यहाँ से बाँगोरा-गाँव पहुँचे। इस स्रोर तिब्बतियों की बस्ती है। यहाँ एक देवी का मंदिर है। इसके बाद ही हर जिल पड़ता है। यहाँ देवदार के पेड बहुत हैं। इस स्थान का दृश्य बहुत सुंदर है।

र मील पर घराली-चर्ट्टा है। यहाँ एक शिव-मंदिर है। पास ही जहनु मुनि और मार्कडेय ऋषि का आश्रम भी है। जाड़े के दिनों में गंगोत्तरी से यहाँ गंगाजी की मृति ले आते हैं, और यहाँ उन दिनों पृजा होती है, जब गंगोत्तरी और उस तक पहुँचने का मार्ग वर्फ से ढक जाता है। यहाँ छुरा गाय बहुत मिलती हैं। इनकी प्रृंछ घोड़े की तरह होती है, और बाल रीछ की तरह घने। यहाँ पंडों की बस्ती बहुत है। यह बस्ती धराली के उस पार है, जिसे मुखवामठ कहते हैं। यहाँ लकड़ी चीरने के कारखाने जंगल में बहुत हैं। लकड़ी नदी में बहा दी जाती है।

यहाँ से ७ मील पर भेरव-घाटो-चट्टी पड़ती है। यहाँ एक वड़ा लोहे का पुल बना है। दश्य बड़ा भयावना है। चढ़ाई बिलकुल सीधी है। एक गरम कुंड और एक भैरवजी का मंदर है।

यहाँ से ध मील पर गंगी तरी है। इस मार्ग में बहुत ज़्यादा सरदी पड़ती है। रास्ते में लड़के लड़िक्याँ तथा ख़ियाँ तागा और सुई बहुत माँगती हैं। यह स्थान बहुत सहावना है। जयपुर-महाराज का बनवाया गंगाजी का मंदिर है। दो पर्वतों के बीच में, बीच की सकरी घाटी में, गंगाजी के बाई और गंगाजी का छोटा मंदिर है। गंगाजी के उस पार जाने के लिये एक पुल बना है। यहाँ मागीरथी का केदार-गंगा से संगम है। गंगा का जल इतना ठंडा है कि नहाने से शरीर सुन्न हो जाता और ऐंठ-सा जाता है। गंगा-मूर्ति के निकट ही यमुना, सरस्वती, भागीरथ और श्रीशंकराचार्य की मूर्तिया हैं। यहाँ गंगा का पाट काकी वड़ा है, और पानी इतना ठंडा कि हड्डी तक काँप जाय। यहाँ भागीरथी शिला पर पिंड-सान किया जाता है। देवदार श्रादि के पेड़ इस और बहुत हैं।

शोड़ी दूर पर गौरी-छुंड और २ मील पर पार्तगर्ना भी है। यहीं पांडवों से १३ वर्ष तप किया था। सामान यहाँ वहुत महँगा है।



गंगाजी का मंदिर ( गंगोत्तरी )

कुछ लोग मस्री होते हुए गंगोत्तरी जाते हैं। मस्री से सुआरबोल ६ मील, भालकी १ मील, धनौलही म मील, बारगाताल म मील, थौलधार मील, भिल्डयाना ४ मील, छाप ६ मील, नगूरा ६ मील, धरास् ६ मील, डुंडा ६ मील और उत्तर-काशी ६ मील है। अर्थात मस्री से उत्तर-काशी सीचे मार्ग से २४ मील है। कुछ लोग सुचारबोल से सीचे मार्ग में न जाकर बाएँ हाथ जाती हुई एक पगरंडी से जाते हैं,

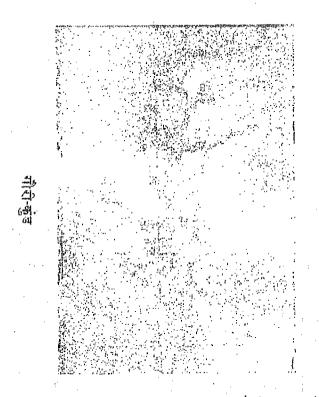

जो भवाना होते हुए घरासू पहुँचाती है। पर यह मार्ग ठीक नहीं है, यद्यपि इससे १४ मील का फर्क सीधे मार्ग से (कम) पडता है। एक पगडंडी ऐसी ही तयाड़ से धरास जाती है। इससे और मुख्य मार्ग से द मील (कम) का अंतर पड़ता है। पर ये दोनो मार्ग निर्जन और किटिन उतार-नदाव के अनुपयुक्त हैं। कुछ लोग गंगोत्तरी नरेंद्रनगर होते हुए जाते हैं। हपीकेश से नरेंद्रनगर ६ मील, फकोह ११ मील, नजानी १० मील, चंपा ४ मील, टिहरी १२ मील है। टिहरी से उत्तर-काशी ४४ मील है, जिसका वर्षान हो ही चुका है। पर यह मार्ग सिर्फ फक्कइ और बुमक्कइ यात्री ही पसंद करते हैं। देवप्रयाग ( और मसरीवाला मार्ग उससे कम )वाला मार्ग अधिक प्रचलित है।

गंगोत्तरी आते समय मार्ग में दो विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ हुई । एक दिन वहें और का पानी बरम रहा था। इत्तिकाक से सारे साथी ह्यागे-पीछे हो चक्रे थे। पानी कहता था, आज ही बरसँगा। पानी-ही-पानी था--- पण्डंडी दिखाई न देती थी। पिताजी, में श्रीर मेरी बहन, केवल तीन प्राणी एक साथ थे। शाम होने ही वाली थी। प्रलय के बादल छाए थे. और अधिराभी हो गया था। विताजी मार्ग भल गए। कंछ समय बाद पानी तो हलका पड गया. लेकिन ऋषिरा बदता गया । हम लोग इधर-उधर भटकते लगे । पिताजी बहत निराश हो गए । खंत में यही तय हुआ कि अगर थोड़ी देर और मार्ग हुँ है न मिला, तो रात को यहीं रुकना ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो यदि वहीं गिर पड़े तो जान जायगी। पर गंगोत्तरी की सरदी और खला मंदान । पिताजी के पास सिर्फ एक ऊनी चद्रा था । न खाने की पास, न और कपड़ा । या तो रात को ठिठरकर मर जायँगे, या संभव है, कोई जानवर खा जाय। मार्ग न मिला। पिताजी स्त्रासे-से बैठ गए। बहुन से कहा- 'इसे ( मुके-लेखक को ) तो घोनी विद्याकर, चदरा उदाकर सुला ही देंगे। हमारा-प्रमहाश ईश्वर मालिक है।"

इतने ही में एक कुना दिखलाई दिया। उस सुनसान जगह में उसे देखकर पिताजी को बहुत खुशी हुई, अचरज भी कम न हुआ। कुताः हम लोगों के पास आ सया, और अपनी मृक भाषा में जसे कुछ कहनाः चाहता हो। पिताजी ने कहा—''ऐसा जान पड़ता है, मानो स्वयं भैरवाजी त्र्याए हैं । चलो, इनके पीछे-पीछे चलें । देखें, यह कहाँ जाते हैं।"

कुत्ता आगे-आगे दौड़ता, और जब ज्यादा आगे निकल जाता, तो हक जाता, और हम लोगों की ओर देखता, मानो हमारी राह देखता हो। हम लोगों के पास आ जाने पर वह फिर आगे बढ़ता। होते-होते वह ठीक उस चट्टी के पास आ गया—भगवान जाने किस मार्ग से होता हुआ, जहाँ हम लोगों के मार्था रक थे। सबके घवराए हुए चेहरे खिल गए। लेकिन चट्टी के पास आते ही न-जाने वह कहाँ गायब हो गया। जब पिताजी के सबको यह घटना बतलाई, तो एक बाबाजी ने, जो वहीं टिके थे, कहा—"सचमुच वह भैरवजी ही थे। नहीं तो बच्चा, ऐसे स्थान में, ऐसे समय कुत्ता कहां। बड़ माय्यबान हो, तमहों भैरवजी के दर्शन हए।"

सेरव-घाटी-चट्टी और गंगोत्तरी के बीच एक दुर्घटना भी हुई। गंगाजी के किनारे किनारे हम लोग पगडंडी पर जा रहे थे। घ-घ-घ करती हुई गंगा हजारों फीट नीचे बहुत तेज़ बह रही थीं—बिलकुल खड़ी चट्टानों के नीचे। इतिफाक सं मेरी बहन का पर किसला। में उनकी उंगली पकड़े था। वह गंगाजा की ओर गिरीं, और में भी। लेकिन घ-१० फीट नीचे एक चबूतरा-सा बना था—किनिता से १५-२ गज़ चौड़ा होगा, और नीचे वे ही खड़ी चट्टानें और गंगा। बहन नीचे हुईं, और में उनकी छाती पर। हम लोगों के ज़रा खरोंच भी नहीं लगी। लेकिन अपर एक भी हवा का मोंका चल जाता था हम लोग एक फीट भी आगे बढ़कर गिरते, तो सींच गंगाजी में जाते। पर जिसकी ज़िंदगी है, उसे कौन मार सकता है ! बड़ी किनिता से और बहुत डरते-डरते हम लोग ऊपर किए गए। गंगोत्तरी पहुँचने पर जब यह घटना वहीं के लोगों को सुनाई गई, तो उन्होंने कहा—''उस और का मार्ग इतना अधिक सथानक है कि वहाँ नीचे चव्तरा-सा कहाँ ! तेरे बच्चों को तो स्वयं गरड़ भगवान ने अपने पंखों पर रोक लिया।''

गंगोत्तरी के दो-तोन दिन के निवास में इन घटनात्रों का ज़िक बराबर होता रहा ।

यहाँ से १०-१२ भील पर गोमुखी घारा है। कुछ दूर तक इस मार्भ में हम लोग भी गए, पर ठीक गोमुखी घारा तक नहीं पहुँचे। मार्ग बहुत बीहड़, तरावना और कठिन है। ठंड का तो कुछ हाल ही न पृछिए। अस्तु। थोई। दूर जाकर हम लोग लौट आए। यहाँ चारो और वर्फ-ही-बर्फ है। देवदार, हारुचा, थुनेर और ओजपत्र के पेड़ भी हैं। यहाँ से केदारनाथ की यात्रा शुरू होती हैं। गंगोत्तरी से सटवारी तक तो उधर से जाना पड़ता है, जिधर से आए थे। मटवारी से दूसरा मार्ग लेते हैं।

## गंगोत्तरी से केदारनाथ

भटवारी से हम लोग आगे बढ़े। पहले एक पुल पार किया। २ है मील पर सौड़-गांव पड़ा। फिर लगभग ७ मील पर सियानी-चर्टी पड़ी। इस और बड़ी कड़ी चढ़ाई है। यहाँ भी मिक्ख्यां बहुत हैं। फिर लगा-तार जंगल-ही-जंगल चलना पड़ता है। ६ मील पर घुकू-चट्टी है। यहाँ बड़ी सीलन है। पानी नहीं मिलता। एक भरना है। ठंडक बहुत है। एक अर्मशाला भी है।

यहाँ से ४ मील पर बेलक की चढ़ाई मिली, जो इस खोर सबसे ऊँची कही जाती है। यहाँ भी बहुत ठंडक होती है। इस खोर जंगल-ही-जंगल है। ६ मील पर गंगराण-चट्टी है। पास ही फरना है। यहाँ बिश्राम किया। यहाँ से ४ मील का मयानक उतार है। कहीं पानी बरस जाय, तो फिसलाहट की न पृछिए। उस समय न चलना चाहिए। फिर २ मील की चढ़ाई के बाद फाला-चट्टी है। मार्ग जंगल का है।

यहाँ से ५ मील पर बृहा केदार है। यहाँ धर्म-नदी और बाल-गंगा का संगम है। एक शिव-मंदिर है, जो बहुत पुराना है। यहाँ रात को विश्राम किया। किर उतार-चदाव की ४ मील की भयानक यात्रा के बाद भैरव-चट्टी है। यहाँ भैरव और हनुमान्जी का मंदिर है। मार्ग जंगल से होकर है।

३ मील के बाद भोर-चट्टी है। यहाँ भी भयानक मिक्खयाँ होती हैं। जंगल-चट्टी के बाद प्रमील पर धुत्तृ या गुत्तु-चट्टी है। यह स्थान मृगु-गंगा के किनारे है। यहाँ विश्राम किया। इस खोर मार्ग में वर्फ भी पड़ती है, खोर चढ़ाई भी। भयानक चढ़ाई खोर जंगलों से होकर मार्ग है। १ भील पर गोपाल-चट्टी, ७ मील पर दो फुंद-चट्टी - कड़ी चढ़ाई है। इ मील पर पंगाली-चट्टी है। यहाँ जाड़ा खिक पड़ता है। यहाँ रात की विश्राम किया। यहाँ से ६ मील पर मेगूँ-चट्टी है। मार्ग बहुत खराब है,

खीर भूल जाने पर डर रहता है । इस छोर वर्फ भी पहती है । इसे 'मेगूँ का माडा-चट्टी' भी कहते हैं । यहाँ भी काफी ठंडक थी । विश्राम किया । र मील पर त्रियुगा नारायणा हैं । मांग का दरय खत्यंत मुंदर और लताओं तथा फूलों से भरा है । यहाँ विष्णुजी का मंदिर तथा कई छोर छोटे मंदिर और कुंड हैं । मंदिर के छंदर सभा-मंडप है, जहाँ घूनी जलती हुई दिखलाई देती है । कहते हैं, त्रेतायुग से यह धूनी जल रही है । छीर, यहाँ शिव-पार्वती का विवाह हुआ था । यहाँ भी मिक्खयाँ बहुत हैं । ब्रह्म-कुंड, कद-कुंड, विष्णु-कुंड, सरस्वती-कुंड आदि मंदिर के पास ही हैं, जो प्राचीन हैं । मंदिर के बीच में हवन-कुंड है । यहाँ अच्छी बस्ती है । यहाँ से यात्रा का मार्ग बहुत खच्छा हो जाता है । २३ मील के बाद सोन-प्रयाग है, जहाँ वासुकी गंगा और मंदाकिनी का संगम है । किर ९ मील के बाद सिरकटा गरोश-चट्टी है । यहाँ गरोशाजी का मंदिर है । शिवजी ने यहाँ गरोशाजी का सिर काटकर हाथी का मस्तक लगाया था ।

यहाँ से २ मील पर गौरी-कुंड है। यहाँ गरम और ठंड जल के कई कुंड हैं। दो मंदिर भी हैं — एक शिव-पार्वती का और इसरा कृष्णजी का। यहाँ में १ मील पर चौर-पिटिया मेरिव-चट्टी है। जैसे जगनाथपूर्श जाने के बाद यदि यात्री 'साची गोपाल' साची देने न जाय, तो यात्रा का फल नहीं होता, वैसे ही यहाँ यदि भेरवजी पर वस्न' न चहाया जाय तो, कहते हैं, यात्रा का फल नहीं होता। ये सब पंडों के प्रजाने के हंग हैं।

यहाँ से १ मील पर आमूर या जंगल-वट्टा है। कुछ दूर पर भीमिशिला' है, जहाँ भीमसन की मूर्ति है। २ मील पर रायबाड़ा-चट्टी है। ३३ मील पर मंदाकिनी गंगा का पुल पार करके श्रीकेदारनाथजी हैं। पुन के पास गंगाजी का मंदिर है। इस श्रोर मार्ग में बर्फ भी पड़ती है। सरदी केदारनाथजी में बहुत होती है।

यहाँ केदारनाथाजी की मूर्ति नहीं है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। एक बार श्रीकदारनाथाजी मैंसे का रूप श्रारण किए पूर्वत पर घूम रहे थे। सीमसेनजी ने उन पर गदा चला दी। बेचारे पृथ्वी में धूम गए। अगला अड पशुपितनाथ के नाम से नेपाल पहुँच गया, पिछला श्रीकेदारनाथ जी हैं। यह द्वादश उपीतिर्लिंगों में से हैं। मंदिर में एक बड़ा घी का दीपक चौबीसों घंटे जलता है।

मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा नंदी है। फिर गर्गशाजी हैं। उसके बाद मंदिर में आते हैं। एक कमरा पार करने के बाद एक बड़ा भारी शिवलिंग पड़ता है, जिसका घेरा प्रायः १० फीट खीर उँचाई २३ फीट होगी । लिंग पर सर्प, त्रिशल आदि के चिक्र हैं। और पंडों का करना है, उस पर चारो चंद र्खाकित हैं। बरामद में चारो खोर द्वीपदी, क ती. पार्वती. लदमी तथा पाँचों पांडवों आदि की मर्तियाँ हैं । परिक्रमा में कई कुंड पड़ते हैं। जैसे अमृत - कुंड, ईशान - कुंड, हंस - कुंड, रेतस्-कुंड, उदर-कुंड यादि । ये ठंडे जल के कुंड हैं। इस ग्रोर कुमी-कमी बर्फ पर ज़लना पड़ता है, जिससे पर सुन्न हो जाते हैं। यहाँ भी कदारनाथ जी की पूजा ६ महीने ज्राप्तीमठ में होती है ( जन यह मार्ग जाड़े में बर्फ़ से ढक जाता है )। यहाँ कई छौर छोटे-छोटे मंदिर हैं। यहाँ कई नदियों--मंदािकनी, सरस्वती और दूध-गंगा---ना संगम भी है । यहाँ 'मैरवफाँप' वह स्थान है, जहाँ पहले मान्न की त्राशा में फॉदकर लोग प्राया-विसर्जन करते थे। यहाँ त्रास-पास श्रीर देखने योग्य स्थान ये हैं — 'भगवान का बारा.' 'चोर बाड़ी ताल' ( यह बहुत मनोहर स्थान है ). ब्रह्म-गुफा आदि । १०-१२ मील पर वासुकी-ताल भी है।.

केदारनाथजी समुद्र की सतह से ११,४०० फीट की उँचाई पर हैं। मंदिर के एक मील पहले से ही चौरस भूमि मिलने लगती है। इसी भूमि पर केदारनाथजी की बस्ती है। केदारनाथजी से कुछ दूर पहले बड़-बड़ मैदान हैं। मंदिर वस्ती के एकदम पीछे है। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे ऊँचा पर्वत है, जिससे वहाँ की शोमा बहुत बढ़ जाती है। भूगोल में हम हल्की हवा (Rarified air) के बार में पढ़ चुके हैं। यहाँ उसम कुछ अनुभव किया जा सकता है। इधर लकड़ी बड़ी महेगी है, क्योंकि केदारनाथजी के आस पास ३-४ मील तक कुछ पेदा नहीं होता। हाँ, एक खास तरह की घास और पीधे ज़रूर मार्ग में आस-पास उगते हैं, जिनसे कमज़ोर और बूंद यात्री कभी-कभी बेहोश-से हो जाते हैं।

मिद्दर से ३-४ फर्लोग की दूरी पर वह स्थान है, जहाँ से मंदाकिनी निकत्ती हैं, लेकिन उपसली निकलने की जगह तो वर्क से डकी होने के कारण दिग्वाई नहीं देती । एक बहुत वड़ा शिलाखंड है, जिसके नीचे से चहुत तेज़ी के साथ बहता हुआ जल ज़रूर दिखलाई देता ह ।

यहाँ १४-२० वर्मशालाएँ हैं। कार्त्तिक की पूर्णिमा के बाद केदारनाथजी की पंचमुखी चल मूर्ति रावलजी ऊषीमठ ले जाते हैं, जहाँ ६ महीने पूजा होती है।

ال المعلومين المنافق المعلوم على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المناف

केदारनाथ से बदरीनाथ

हम लोग दो दिन केदारनाथजी में रहकर बदरीनाथजी चले। सोन-अयाग तक उसी राह से लौटे। सोन-प्रयाग से र मील पर रामपुर-चट्टी और र मील पर बादल-चट्टी है। यहाँ का दश्य बड़ा मनीमोहक है।

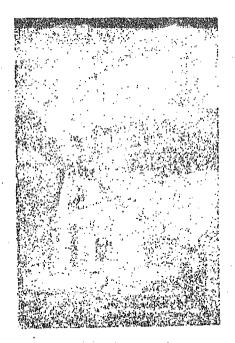

श्रीकेदारनाथजी का मंदिर

३ मील पर फाटा-चट्टी है। यहाँ विश्राम किया। १ मील पर 'शक्ति मंदिर माई का भूला'-चट्टी है। यहाँ दुर्गाजी का एक मंदिर है। यहीं

महिषासर का वध हवा था। २ मील पर नारायमा कोटी या व्योज-चटटी है। यहाँ कई पुराने मंदिर खौर कंड हैं - जैसे सत्यनागयण, वीरभद्रेण्वर यहादेव, भैंसामर श्रादि । यहां से २ मील पर मोतादेवी, १ मील पर नालाचट्टी और १५ भील पर गुप्त काशी है। गुप्त काशी में हस्तिक ह से गंगा और गोमख में यमना की धारा निकलती है। विस्वेशवर भगवान का मंदिर है। सामने गरुइजी का मंदिर है। पास ही गौरी और पार्वती की मर्तियाँ भी हैं। एक मंदिर अर्घनारी स्वर महादेव का है। २ मील की कठिन चहाई के बाद छाषीमठ है। यहां कई श्रेष्ठ मंदिर हैं। यह बहुत पुराना और पीराशिक स्थान है। यहीं क्रया सनिरुद्ध का विवाह हुआ था। यहाँ जल की कुछ कमी है। यहाँ अस्पताल, डाकखाना, पुलिस-चौकी. काली कमलीवालों की घर्मशाला आदि हैं। मंदिर में पंचमुखी श्रीकेदारनाथ का गोने का मुकुट हैं। सामने रावलजी की गही है। महा-राज मानवाता की मृतिं है। और ओंकारेश्वर महादेव हैं। पार्वती की मर्ति है। ऊषाजी का भी मंदिर है। अगल-बगल में तारा, सीता, द्रौपदी आदि की मूर्तियाँ हैं। केवल एक बात और बताना है। जाते समय जो चढ़ाइयाँ थीं, वे अब ढाल वन गई थीं। १३ मील लगातार उतरने के बाद मंदाकिनी के तट पर पहुँचकर उसे पार गए। वहाँ की १५ मील की खड़ी चढ़ाई के बाद ऊर्पामठ पहुँचे।

यहाँ से ३ मील पर ब्रह्म या गगोश-चट्टी है, छोर २ मील पर दुर्गा-चट्टी, जहाँ दुर्गाजी की मूर्ति है। ३ मील पर पोधोवासा-चट्टी है, फिर भयानक जंगल के बाद ३ मील पर बिनया चट्टी है। बिनया-चट्टी पहुँचने के पहले ४ मील की कड़ी चढ़ाई और घने जंगल पड़ते हैं। अखरोट, आड़ू, चीड़, देवदार, खरस्, मोजपत्र आदि के पेड़ बहुत हैं। यह स्थान बहुत रमगीय है। बाबा कमलीवालों की धर्मशाला है। यहाँ से ३ मील की बहुत कड़ी चढ़ाई के बाद १४,००० फीट पर तुंगनाथा

पर अवश्य जल मिल जाता है। बनिया-चट्टी से १ मील डबल विद्या-चही, २ मील के बाद चोपटा-चट्टी और ३ मील पर तुंगनाथ-चटटी है, जिसका वर्णन ऊक्त हो चुका है। यहां अस्त-कुंड में गंगा की वारा पहाड़ से आती हुई गिरती है। बड़ी कड़ी चड़ाई के बाद मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ कई और मंदिर भी हैं। सामने बर्फ से डकी हुई पहाड़ों की चोटियों की बहार खुब है। यहाँ से बड़ा लंबा उतार है। २३ मील बाद भीमद्वार-चट्टी है, जहां से श्रीवदरीनारायमा का रास्ता मिल जाता है। ३ मीत पर पाँगर बासा-चट्टा चौर ४ मीत पर मंडला-चर्डा है। यहाँ से २ मीन पर सिवेना-चट्टी और २१ मील पर वैतरसी-कुंड चट्टी है। दो छोटे मंदिर हैं। लद्दमीनारायण और शंकरजी के दर्शन किए । एक भरना भी है । ेु मील पर गोपेश्वर चट्टी है । यहाँ शिवजी का वड़ा मंदिर हैं। प्रदक्तिगा में गगोश, परश्राम, पार्वती, गरुड़ आदि के मंदिर हैं। यहाँ विष्णा-मंदिर अधिकता से मिनते हैं, शिव-मंदिर नहीं। संडल-चंदरी से लेकर यहां तक देवदाग, चीड़, केला, गौरी-फल व्यादि के पेड़ तथा धान के खेत बराबर दिखाई देते हैं। यहां से ३ मील के बाद चामोली या लाल साँगा-चट्टी है, जो बहुत मुंदर तथा सुविधा-जनक स्थान हैं । हरिद्वार से सीधे बदरीनाथ आनेवाले जो कर्गा-प्रयाग और नंद प्रयाग होते हुए आते हैं, उनकी सङ्क यहीं केदारनाथवाली सङ्क से मिलती है। यह अलक्तेश पर बसा है। यहाँ पुलिस-स्टंशन, अस्पताल, डाकलाना तथा पक्क घर हैं । स्थान संदर है, पर मच्छड़ और डांस बहुत हैं। यहां के बाद पेड़ों की कभी होने लगती है। यहाँ अलकनंदा भले से पार करना पड़ती है। र मील बाद मठ-चट्टी, र मील पर सिया-सैगा चट्टी, १ मील पर हाट चट्टी, २ मील पर पंपल-कोटी-चट्टी है । यह स्थान अच्छा है । यहाँ कई दूकाने हैं । ४ मील पर गरुइ-गंगा-चट्टी है। यहाँ से सक्लियों तथा मच्छड़ों की कमी हो जाती है। यहाँ गरुड़जी का मंदिर है, और गरह गंगा का अलकनंदा से संगम । घाट के उत्पर

एक छोटी-सी मिठिया है, जिसमें गमड़जी की मूर्ति है। २ मील पर टंग्स-चट्टी, २ मील पर पाताल गंगा-चट्टी, २ मील पर सुलाब-कोटी-चट्टी है। यहाँ लच्मीनारायणजी का मंदिर है। २ मील पर कुमार या हेलंग-चट्टी है। यहाँ का हरय च्यन्छा है, चाँर स्थान स्वन्छ। २ मील पर खनोटी-चट्टी, १ मील पर माइकुला-चट्टी, २ मील पर संख्वाट-चट्टी चाँर १ मील पर असिंह जोशीमिठ है। केदारनाथ च्यादि की भाँति जाड़े में छ महीने बद्रीनारायण की मूर्ति भी यहाँ रहती है। यहाँ नर-नारायण के तथा चाँर कई मंदिर है। परिक्रमा में द्रीपदी चाँर गरुड भगवान की मूर्ति पहती है। सामने एक छोटे मंदिर में हुर्गा चाँर गरोश की मूर्तियाँ हैं। मंदिर श्रीशंकराचार्यजी का बनवाया कहा जाता है। यहाँ कई कुंड हैं। नरसिंह-धारा चाँर बंड-धारा में नहाने का माहात्म्य है। यहाँ कई फरने हैं। बस्ती चाँर बाज़ार खन्छा है। यहाँ से कैलास को भी सीधा मार्ग जाता है।

यहाँ से ॰ मील बाद विष्णु-प्रयाग है, जहाँ विष्णु-गंगा और अलकनंदा का संगम है। चर्रानाथ की नहाई यहाँ से शुरू होती है। अलकनंदा पुल से पार की जाती है। इधर पड़ी चट्टाने हैं, इससे सबके बनाना सरल नहीं। यात्री पुल से उस पार जाकर फिर सबके पर से जाते हैं। आकाश-गंगा तथा अन्य कई छोटी निद्यों अलकनंदा में मिली हैं। चारो ओर ऊँचे-ऊँचे पहाड हैं। यहाँ विष्णुजी का मंदिर हैं। १ मील पर चल्दोड़ा-चट्टी, ४ मील पर घाट चट्टी और २ मील पर पांडुकेश्वर-चट्टी हैं। यहाँ योग-बदरी और वामुदेवजी के मंदिर हैं। यह चट्टी गंगा-तट पर बसी है। पांडव यहाँ कुछ दिन रहे थे। उनके लिखे ४ ताम्र-पत्र हैं, तथा खेलने की चौपड़ बनी है। यहाँ से वह पहाड़ दिखाई देता है, जहाँ पांडवों ने जुआ खेला था। छुछ यात्री वहाँ जाते भी हैं, पर मार्ग बहुत खराब है। पांडुकेश्वर से हनुमान-चट्टी तक बहुत उतार-चढ़ाववाला और खराब मार्ग है। सहक अलकनंदा से ५०-६० फीट उँचाई पर है। यहाँ

से १ मील पर शेष-धारा, १ मील पर विनीक या गरो स-चट्टी और १ मील पर लामबगड्-चडरी । लामबगड् से १ मील चलकर अलक्तंदा का पुल पार करना पड़ता है । पुन ख़राब है, और साम भयानक। व्यलकनंदा का जल बड़े ज़ोर से बहता है। इनुमान-चट्टी के निकट धृत-गंगा अनुकर्नदा सं भिनती है। ३ मीन पर हनुमान-चड़ी है। ्यहाँ से पास ही बेखानस-तीर्ब है। ३ मीत पर कांत्रत-गंगा और १ मीत पर कुबेर-शिना है। इस खोर का यह प्रा मार्ग ही अनुकर्नबा के किनारे-किनारे है । यहाँ से गर्ग बहुत ऊँबा-नीवा होता है । गरो ए मंदिर और क्रवेर-शिता बद्रीनाथ पहुँचने के पहले ही पड़ जानी है। कुबेर-शिला से बररीनाथ के दर्शन होने लगते हैं। हनुमात् चर्री से ४ मील बद्रीनाथ हैं। हतुमान्-बट्टी से बदरीनाथ की सड़क खराब है। सरदी बढ़ जाती है। इस और बूजों की भी कमी है। यह विचार कि हम बदरीनाथ के इतने निकट आ गए हैं. यात्रियों के हृदय में एक अवर्णनीय उल्लास भर देता है। सार्ग ऊँचा-नीचा, खगव है। कहीं-कहीं वर्फ पर भी चलना पड़ता है। कप्ट देनेवाता मार्ग जैसे कोर्ट नहीं कटता । भोचते हैं, किसी तरह मार्ग कडे, और अपना अंतिम लद्द्य, जिसके लिये २॥ महीने से चल रहे हैं, था जाय, और हमारा जीवन धन्य हो। दांपहर के पहले ही हम लोग बदरीनाथ पहुँच गए—तपस्या

दापहर के पहले हो हम लाग बदरानाथ पहुंच गए—तपस्या पूर्ण हुई। हनुमान-चट्टी से ही भक्त 'श्रीवदरिविशाल भी जय' के नारों से आकाश गुँ जाने लगते हैं। ऐसा करें भी क्यों नहीं। र, र॥ महीने की कठिन यात्रा और कहों के बाद बड़े भाग्य से बदरीनाथ के दर्शन हुए हैं। बस्ती यहाँ की घनी हैं, जो आलकनंदा के तट पर है। यहाँ अस्पताल, खाकावाना, थानी, पुस्तवालय, पक्के और छँचे-ऊँचे मकान, सभी हैं। बाजार बड़ा है, और जहरत की सभी बीजें मिल जाती हैं— हाँ, वाफी महँगी अवस्य। पुरी के दोनो और पहाड़ हैं, जो नर नारायस कहलाते हैं। यहाँ भी कदारनाथजी की भौति दिया जलाकर, पूजा करके छ महाने

पर बंद रहते हैं । संक्षांति पर फिर पर खलते हैं, तो दिया जलता हन्ना पाया जाता है। यह भगवान की माया है। मंदिर होटा है। भगवान की सर्ति लगभग हाथ-भर की लंबी होगी, जो काले पथर की है। मर्ति बहत पुरानी और पद्मामन लगाए चांदी के सिंहासन पर विराजमान है. जो श्रीशंबराचार्यजी द्वारा स्थापित कही जाती है। इसके दाहनी खोर क्रमेर, उद्भव, गरोश, गरुइ ग्रांर बाई ग्रोर नर-नारायण की सर्तियाँ हैं। निकट ही घंटाकर्ण हैं, जो चत्रपाल कहलाते हैं। यंडे कहते हैं, यहाँ १० मन चावल का सीम लगाकर प्रसाद यात्रियों को बाँटा जाता है। यह स्थान बहुत सुंदर है। यह स्वाभाविक है कि यहाँ चीज़ें सहँगी हों: क्योंकि हरिद्वार से बदरीनाथ काफी दूर हैं, स्त्रीर यहाँ तक बकरियों पर लादकर सामान लाया जाता है, न-जाने कितनी कठिनाइयों से । यहाँ सरदी बहुत पड़ती है, पर बदरीनाथ का मंदिर गंगोत्तरी खाँर केदारनाथ से कम केंचे पर है। सीही चहकर मंदिर का फाटक पड़ता है। संदर फाटक के सामने ही एक छोटे चवतरे पर गरूड भगवान की मुर्ति है। मंदिर में श्रंजनीकुमार की विशाल मृतिं है। प्रसाद-घर के पास लच्चमीजी का मंदिर है । पास ही श्रीशंकराचार्य की गही है । श्रीशंकराचार्य की चाँदी की मूर्ति भी है। भगवान के दर्शन--सबेरे करीब द॥ बजे निर्वाण और आरती के दर्शन, १ बजे से ४ बजे सायंकाल तक शृंगार के दर्शन और ६ बजे भोग के दर्शन । यहाँ भी तप्त कुंड हैं। यहाँ के और पवित्र स्थान ये हैं--- ऋषि-गंगा, नारद-शिला ( इससे नीचे नारद-कुंड, ब्रह्म-कुंड, गीरी-कुंड, सूर्य-कुंड आदि हैं ), गरुड-शिला, नृसिंह-शिला, वाराह-शिला, मार्कडेय शिला, अलकनंदा और ऋषि-गंगा का संगम, महाद-भारा, कर्म-धारा । ब्रह्म-शिला में पिड-दान होता है ।

यहाँ से २ मील पर वसु-धारा है। बदरीनारायण से वसु-धारा जाने कें मार्ग में भीमसेन ने नदी पर एक पत्थर रख दिया था, जो पुल का काम देता है। वहीं एक गाँव भी है। कहते हैं, वहीं पहांच पर श्यामकर्णी घोड़े के दर्शन होते हैं। वसु-धारा का मार्ग पथरीला और कर्द देनेबाला है। से कहां कीट ऊपर से गिर्ती हुई धारा के छीटे भी दृर तक जाते हैं। यहां कोई विशेष देखने योग्य वस्तु नहीं। मार्ग में केशव-प्रयाग पड़ता है, जहां अनकनंदा और सरस्वती का गंगम है। वसु-धारा से साय पथ, अनकापुरी और कैनास आदि को सड़कें गई हैं। मार्ग आगम्य है। यहां भी हल्की वायु का आनंद मिनता है। यहते हैं, वर्णनंकर संतान पर वसु-धारा के छोटे नहीं पड़ते, और मनुष्यों पर पड़ते हैं। हम सब वसु-धारा तक गए।

भगवान् के मंदिर में भी ऊँच-तीच और सरीब-अमीर का विचार किया जाता है। जो वहाँ के पंडों की दिल्लगा दे सकता है, उमें आसानी से दर्शन हो जाते हैं, अन्यथा पंडों और सिपाहियों के अक्के खाने पड़ते हैं। तीन दिन हम लोग यहाँ रहकर लाँट पड़े। जब तक बदरीनाथ नहीं पहुँचे थे, तब तक तो अकावट को उत्साह दबा लेता था, किंतु अब, लाँग्ते समय, बड़ी जल्दी पड़ी थी। यात्री थके, ऊबे और शीष्ट घर पहुँचने के उत्सुक होते हैं।

बदरीनाथ से चामोली तक तो उसी मार्ग स आए । लौटत समय हाल-ही-हान पड़ता है । विष्णु-प्रथाग से जोशीमठ तक २ मील की और पाताल-गंगा से पान मील की केवल को चढ़ाइयों हैं। जोशीमठ से २ फ़लोंग हटकर सिंहघाट-चट्टी और चामोली से २ मील मठ-चट्टी में ठहरे । स्थान बड़े सुविधा-जनक और उत्तम हैं। चामोली के आगे मदाकिनी और अलक्नंदा का संगम है । यह स्थान वड़ा है। यहाँ पं० महेशानंद शर्मा का एक शिलाजीत का कारखाना भी है। उयो-ज्यों नीचे आते जाते हैं, पहाड़ छोटे होते जाते हैं, और वनस्पित अच्छी होती जाती है, चीड़ के पेड़ बढ़ते जाते हैं। मरने भी पग-पग पर मिनते हैं। मार्ग का दश्य बड़ा मनोमुग्यकारी है। चामोली से २ दै मील पर कोयल-चट्टी, २ मील पर पंठाना-चट्टी और ३ मील पर नंद~

प्रयास है । यहाँ नंद नवा सोपान का मंदिर है, और अलकनंदा तथा नंद गंगा का संगम । यहाँ से ३ मील पर सोनला चटटी, १॥ मील पर हाडाकोरी और १॥ मील पर लंगास-चटरी है। स्थान अच्छा है, पर गरमी बहुत पड़ती है। २ मीन पर जेकंडी-चट्टी, २ मील पर जमद-चट्टी श्रीर ४ मील पर कर्गा प्रयाग है। यहाँ कर्गा-गंग श्रीर अलकनंदा का संगम है । यहाँ कर्ण का मंदिर है। एक उमादेवी का मंदिर है। कर्ण-प्रयाग के खागे एक पीपल का पेड़ पड़ता है, जिसे पार करते ही पाँची प्रयामों ( नंद-प्रयाम, हह-प्रयाम, स्रोन-प्रयाम, देव-प्रयाम और कर्ण-प्रयाम ) आदि की यात्रा पूरी हो। जाती है। ३॥ मील पर सेमली, १॥ मील पर भटोली, ४॥ मील पर आदि वदी-चट्टी है। यहाँ एक भंदिर है। ४॥ मील पर जोका पानी; २ मील पर दिवाली खाल-चट्टी, १ मील पर काली मदी, ३ मील पर गोविंद-चटटी, १॥ भील पर चुनार घाट छौर प्रमील पर मेलचौरी है। ३ मील पर सेमल खेत. प्रमील पर चौ-खुटिया, ३॥ भील पर म्वाली, ५ भील पर चित्रेश्वर-चटटी, ३ भील पर हारा-हाट, ३ मील पर चंडेश्वर, ५ मील पर वगुलिया-पोखर और ७ मील पर ममाजाली-चट्टी है। लीटते समय नई चीज़ें देखने तथा भित में कुछ डीलापन-सा आ जाता है। यहाँ से एक सड़क अवमीड़ा की गई है. श्रीर दूसरी रानीखेत को । हम लोग अल्मोडा भी गए।

यलमोड़ा से भुवाली मोटर-लॉरी पर भी या सकते हैं, चौर पैदल के मार्ग से भी शुमक्ष यात्री याते हैं। पैदल चलने के रास्ते दो हैं। पहला मार्ग इस प्रकार है— यलमोड़ा से भमील घुराड़ी, ४ मील प्यूड़ा, ४ मील न्युवाखान, ४ मील रामगढ़ और न मील पर भुवाली है। इस मार्ग से यलमोड़ा से भुवाली २५-२३ मील पड़ता है। रामगढ़ से भुवाली त्राने में पहले ४ मील उतार और किर ४ मील चढ़ाव के हैं। केवल प्यूड़ा ही कुछ बड़ी चढ़ी है, जहाँ डाक-बँगला भी है। यलमोड़ा से भुवाली का दूसरा पैदल मार्ग सो है— यलमोड़ा से भुवाली का दूसरा पैदल मार्ग सो है— यलमोड़ा से १ मील टोल, २ मील

लीखिया मल्ला १ मील लीखिया तल्ला, ४ मील धुराई। (यहाँ दोनो मार्ग भिलाकर फिर खलग हो जाते हैं), ४ मील पावधार, ४ मील शीतला, १ मील मुक्तेश्वर है। मुक्तेश्वर से ४ मील नधुवाखान है, और नधुवाखान से भुवाजी तक वही मार्ग है। रामगढ़ और मुक्तेश्वर वही चिट्टयाँ या पड़ाव हैं। खल्मोड़ा से मुक्तेश्वर १४ मील है। भुवाली से काठगोदाम मोटर-लॉरी जाती है, और पैदल का भी मार्ग है। पैदल के मार्ग से भुवाली से ३ मील खारसाल, १ मील भीमतान, १ मील महाड़ागाँव, १ मील महुवागाड़ा, १ मील चंददेवी, २ मील रानीवाग, १ काठगोदाम है। मार्ग १४ १४ मील का है। लॉरी के मार्ग से भुवाली से १ मील भुवाली-सेनाटोरियम, २ मील मूमियाधार, ३ मील गेटिया मोटर-स्टेशन, १ मील गेटिया-सेनाटोरियम, २ मील वीरचट्टी, २ मील जुलीकोंट (यह मोटर-स्टेशन है। डाकखाना भी यहाँ है), ४ मील बेलुवाखान, ३ मील मेडी पखान, १ मील रानीवाग और १ मील काठगोदाम है। मोटर-मार्ग से काठगोदाम प्रायः २१ मील है।

कुछ फुटकर वातें लिखकर में यह वर्णन समाप्त करता हूँ। इस यात्रा में लगभग ३ महीने लगे। मेरे और मेरी बहन के तो खरांचा तक नहीं लगा। हाँ, वहाँ से आकर पिताजी इतने ऋधिक बीमार हुए कि पृथ्वी ही पर उतार लिए गए, पर बाद में अन्छे हो गए।

हम लोग देव-प्रयाग से गंगोत्तरा चले गए थे, इसलिये जो मुख्य-मुख्य चट्टियाँ रह गई हैं, उनके नाम मैं दिए देता हूँ। जो यात्री केवल केदारनाथ-बद्दरीनाथ जाना चाहते हैं, वे अलकनंदा-नदी के इसी पार चलते हैं।

देव-प्रयाग से यमुनोत्तरी ६६ मील, देव-प्रयाग से गोमुर्खा-धारा १४५ मील, गंगोत्तरी १३५ मील, देव-प्रयाग से केदारनाथ ६३ मील और देव-प्रयाग से हरिद्वार ५६ मील है।

देव-प्रयाग से विधाकोटी ३ मील, सीताकोटी ३ मील, रानीबारा-चट्टी

३ मील । यहां यानकनंदा खीर खांडव-नदी का संगम है । यहीं खाज न ने तप करके शिव से पाश गत व्यक्त्र प्राप्त किया था। यहां से सीज रामपुर-चट्टी, ३ मीन दिगोली-चट्टी, २ मील विल्वकंदार-चट्टी हैं। यहाँ शिवजी का संदिर है । यहाँ से २ भील कमलेखर और १ मील पर श्रीतमण या मिव-प्रयाग है। गडवाल का यह सबसे बड़ा श्रीर पराना नगर व्यातकतंदा के किनारे है। दुर्गाजी ने यहीं शुंभ-निश्ंभ-वध किया था। डाकलाना, ग्रास्पतान, तारघर, पुलिस-चौकी श्रादि सब यहाँ है। कमलेरवर शिव का मंदर भी है। यहाँ से ४ मील सुकरता और ३ ॥ मील भट्टीसेरा चट्टी है । यहाँ से १॥ मील छांतीखाल-चट्टी, २ मील खाकरा-चट्टी, २॥ मील नरकोट-चट्टी, १ मील पंच भाइयां की चट्टी क्योर २॥ मील गुलाबराय-चट्टी है । यहाँ से २ मील पर कद्र-प्रयाग है । यहाँ बालकनंदा और मंदाकिना का संगम है । हरकेरवर महादेव का मंदिर श्रीर उसमें ताइकेश्वर गोणलेश्वर श्रीर श्रज्ञपूर्णादेवी की मूर्तियाँ हैं। केदारनाथ जानेवाले, यात्रियों को अलकनंदा का भूले का पुल पार करके मंदािकनी के किनारे-किनारं जाना पडता है। यह बड़ी चट्टी है। डाकसाना, ग्रस्पताल, तारघर श्रादि सव यहाँ हैं। यहाँ से ४॥ मील छतोली, १॥ मील निलवाडा-चटटी, १ मील रामपुर और २॥ मील श्रागस्य मुनि-चटी है। यहाँ श्रागस्य-मुनि का मंदिर है। यहीं श्रागस्य-जी ने तपस्या की थी। 3 मील पर छोटा नारायण-मंदिर, २ मील पर सोइ, १९ मील चंदापुरी, ३ मील भीरी, ३ मील कुंड और ३ मील पर ग्राम काशी है।

कुछ यात्री, जो केवल बदरीनारायण ही जाता चाहते हैं (कंदारनाथ नहीं जाना चाहते), रुद्र-प्रयाग से कर्ण-प्रयाग तक जाते हैं—मंदाकिनी के किनारे-किनारे। कर्ण-प्रयाग से बदरीनाथ की यात्रा का तो वर्णन हो ही चुका है। रुद्र-प्रयाग से ५१ मील पर रतोड़ा या रनीड़ा, २ मील पर शिवानंदी (यहाँ च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी) बड़ी चट्टी है। ४ मील

पर कमेड़ा और अंमील पर चटवा पीपल और २३ मील पर कर्गा-प्रयाग है।

जिसका वर्णन प्रस्तुत लेख में किया ही जा चुका है।

[ इसी प्रसंग में गुप्तकाशी से केदारनाथ खौर केदारनाथ से बदरीनारायण का वर्णन हो ही चका है । \

नीचे लिखी दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान की है --

हरिद्वार से यमुनोत्तरी १५ मील यमुनोत्तरी से गंगोत्तरी १३० भील गंगोत्तरी से केदारनाथ १३३ मील केदारनाथ से बदरीनाथ १०६ मील बदरीनाथ से काठगोदाम १७५ मील

श्रीबदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी की यात्रा में लग-भग रहे, ३ महीने लग जाते हैं। पैदल चलना पड़ना है। मार्ग में नगरों की सुविधा कहां कि आवश्यकता की सभी वस्तुएँ मिल जाउँ। मनुध्य-शरीर की अस्वस्थ होते कितना देर लगती है। पहाड़ का पानी, खाने के अच्छे पदार्थों की किल्लत और महँगी आद ऐसे करगा हैं, जिनका यात्रियों को पहले ही से प्रबंध कर लेना चाहिए। द्वा, कपड़े, हाथ की घड़ी, फोटो केन्या, ममाला, साजुन-तेल आदि, वर्तन, काकी क्यथा, छाता, लकड़ी आदि चीजें ज़करी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिये कुछ चीजें लिखी जाती हैं—

- (१) कपड़ा ब्यादि ३ ऊनी कंबल ब्योइने बिछाने को, वर्षा से चीज़ों बचाने के लिये मोमी कपड़ा, ऊनी मोज़ा, गर्म ब्यौर ठंडे, दोनो तरह के कपड़े ब्यौर कपड़े का मोला।
- (२) सार्यन-तेल ग्रादि—सिर और कपड़े में लगाने का एक दर्जन सार्यन, लालटेन, टॉर्च, मोमबत्ती (१ मुस ) और दियासलाई (३ दर्जन )।

- (३) लक्डी- छाता आदि लक्डी, छाता और पहाड पर पहनने लायक रवड के तल्ले के जते।
- (४) वर्तन चादि—थर्मस बाटिल, हल्की टीन या किरमिच की बान्टी खीर होरी (कुएँ तो मार्ग में हैं नहीं, पर होरी की खात्रश्यकता बहुधा बहुत नीचे बहता हुआ गंगाजल भरने के लिये होती हैं), एक ट्रूट का गिलाम, १ लोटा, अलमोनियम या फूल के हल्के बर्तन (यों तो हर चटी पर बर्तन मिल जाते हैं, पर प्राय: गंदे होते हैं) और स्प्रिट-लेंप।
- (५) मताला आदि—पान का मताला, इलायची, सुपारी, कत्था, चूना, चाय, दाल और तरकारियों के लिये सब मताले पिसे हुए, स्खी मेवा (बादाम, किशमिश, मिसरी. छुहारा, पिस्ता आदि ) और कप्र, चंदन आदि पूजा का रगमान (सामान तो वहाँ भी मिलता है, पर बहुत महँगा)।
- (६) ६ पया यथाशक्ति तथा आवश्यकता के अनुसार । मार्ग में अध्यस्य हा जाने पर नाचारी में डॉडी-कंडी आदि करना पड़ता है, पंडों की दिलिए।, दान-पुराय, कुलियों की मज़दूरी तथा बीमारी आदि आनजाने खर्चों के लिये। प्रायः २०० या २५० रुपया प्रति मनुष्य।
- ( ७ ) दवाएँ—टेंचर, स्प्रिट, हैज़ा, पेचिश, बुखार आदि की दवा, हाज़में का चृग्न, पेपरमिंट, अमृतधारा, फिटकरी आदि तथा अपनी सुविधा और आगश्यकता के अनुसार और दवाएँ।

नोट-स्वर्ध-आश्रम में बाबा कमलीवाले कुछ दवाएँ यातियों को देते हैं। बदरिकाश्रम के यात्रियों को उनसे मिलकर श्रवश्य लाभ उठाना चाहिए। देहराद्व

संसार परिवर्तनशील है। समय वस्तुओं के रूपों को बनाया-विगाश करता है। भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों को काल-चक ऊपर भी ले जा चुका है, और नीचे भी गिरा चुका है। देहरादृन नगर के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है।

पाँच-छ दिन हरिद्वार में रहने के पश्चात में ६ बजे सुबह की गाड़ी से देहराइन चल दिया, श्रीर लगभग १९ घंटे में वहाँ पहुँच गया। एक धर्मशाला में सामान रक्खा, श्रीर चाचा पंजाबी (इसी नाम से वह प्रसिद्ध है) के यहाँ भीजन किया। तांगा करके १२-१५ पर घूमने चल दिया। पहले टपकेश्वर महादेव गया। यह बड़ा ही रमसीक स्थान है।



टपकेश्वर महादेव (देहरादृत)

सींगा थोड़ी दूर पर ठहर जाता है । जगभग २-२१ फ़र्लाग पैदल चल-क्षर एक पहाड़ी पर बाया। एक छोटी पहाड़ी काटकर उसमें मंदिर बनाया गया है। शिवजी की मुर्ति बड़ी विशाल है। कई एक प्राकृतिक स्रोहं और सिर पर लटकती हुई लंबी-चौड़ी चड़ावें हैं. जो छत का काम देती हैं। ऐसे सरित्तत स्थानों में साथ निवास करते हैं। मंदिर के नीचे ही एक अरना बह रहा है। उस दश्य का वर्णन कठिन है। मैंने उस पार जाकर एक फोटो ली (पानी घटने-घटने तक भी नहीं, पर बहाब बहत तेज था )। बहत से लीग उसमें नहा रहे थे। प्राकृतिक सीदियाँ-सी वहाँ बनी हैं। उसे देखने के परचात हम गुच्छ-पानी (Robert's cave ) गए। कन्या-मुरुकुल से राजपुर-रोड होते हुए जाइए। २ मील के बाद खाई पड़ेगी। बहुत ऊपर से नीचे उतरिए — मैदान पहले ही पार कर चुकता होता है। बहते हुए फरनों का दश्य क्षपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। अनेक घाराएँ इधर-उधर से आकर अंत में एक हो जाती हैं। प्रायः एक मील चलना पड़ा। मार्ग में जामवन ग्राम पडता है और एक शिव-मंदिर भी। छावनी की श्रोर से भी मार्ग है। मैं इसी श्रोर से श्राया था। गंतव्य स्थान पर पैदल पहेंचकर अस्यिक एख होता है। इस स्थान के चारी ओर पहाड़ियाँ हैं, और बीच में बहत विस्तृत श्रीर खुला हुआ स्थान । वहां से फरना निकलते श्रीर बहते देखा। यह बहत ही रमणीक स्थान है। यहाँ की पृथ्वी को ज़रा-सा छड़ी से खोदिए पानी निकल आवेगा। यह मारना पहाड़ी के ऊपर से कलकल करता असंख्य छोटी-छोटी धाराओं में नीचे बहता है। चारी स्रोर घने बच्चों से स्राच्छ।दित यह स्थान बड़ा शांति प्रद स्रौर सुषमा एवं सोंदर्य का घर-सा है। पहाड़ी पर छोटे छोटे एक-दो मंदिर भी दिखाई दिए । गुच्छू-पानी का नाह्य रूप देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है, किंतु यदि किसी ने उसका श्रांतर-उसके श्रांदर का रूप न देखा, तो उसने प्रकृति का सम्बारूप ही नहीं देखा।

ृ विस्मय, हर्ष, भय और महत्ता निश्रित भावनाओं से पूर्ण हृदय लेकर भक्ति को नाना रूप में देखने के लिये अंदर धुसने का साहत्य करना

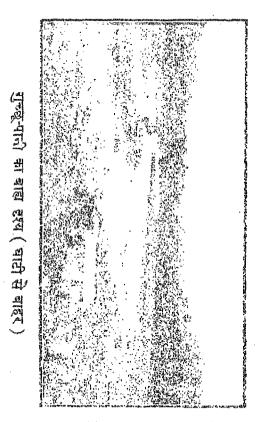

प्रकृता है। वह भी उस समय, जब कोई प्रयन्त्रदर्शक और वहाँ का ही कोई निवासी साथ हो। हम लोग चार आदमी थे, अकले होते, तो ब्दाचित् भीतर भी न जाते। चारो और वृक्तावितयाँ, सघन कुर्जे तथा दोनो और खड़ी पर्वत-श्रेणियाँ हैं। पानी सकरे मार्ग से नीचे बहता है। कहीं-कहीं तो करने की चौड़ाई फीट या डेढ़ फीट ही थी। पानी शीतल, निर्मेख खीर मीठा है, खार निरंतर कलकल ध्वनि से खपने निर्दिष्ट मार्ग से

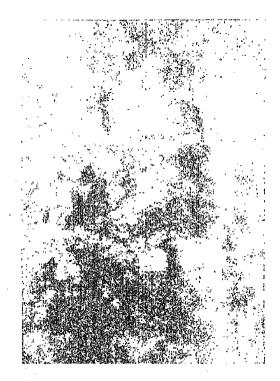

गुच्छू-पानी

बहता ही रहता है। जस ब्रुचाच्छादित पर्वत संदग की गहरी, शीतल छाया में आपको बैठना पड़ता है—बड़ी सावधानी के साथ—कभी इधर-उधर कगारों और पहाड़ी चट्टानों को इधर-से-उधर नाँघकर और कभी

घोती उठाकर पानी में छप-छप करते हए, कमी-कमी घुटमे-घटने, कभी कमर और कभी घटने से कम पानी में । सर्थ की किरगों का प्रवेश कहीं-कहीं ही उस स्थान में हो सकता है। कहीं-कहीं सर्थ की किरगों त्रानी हैं, नहीं तो वही मुखद छाया। धाटी के छंदर चलने में डर-सा लगता है--और यह स्वामाविक भी है-कित उस अमीकिक सींदर्य की देखन का सोभाग्य क्या बेर-बेर भिलता है ? विज्ञकट में गप्त गोदावरी के बाद इस स्थान में मन की एकावता श्रीर भय-पट प्रसकता का व्यामास हुआ । जगह-जगह इधर-उधर से छोटी-छोटी जल की धाराएँ मुख्य धारा में भिलती जाती हैं, और यहीं-कहीं चड़ानी दीवारों से ही जल रसियाता हुआ दिखाई देता है। कहीं-कहीं छोटे महरने से हैं---कपर से नीचे जल गिरने के कारणा। पहाड़ी स्थान होने के कारणा मार्ग खंकी ऊँचा-नीचा है, और उस बीहड़, किंतु संदर स्थान में बंदरों की तरह उचक-उचक-कर या लकड़ो के सहारे बुड़ों की भाँति। टटोल-टटोलकर धारे-धीर आगे बढना पड़ता है। दो-एक स्थानी पर गहरे कुँड भी पड़े। लाख बचाने पर भी थोता भीग ही गई। चरणां-दासी तो पहले ही जिपाकर एक स्थान पर रख आए थे। एक-आव स्थान पर पहाड़ी के बीच में घिरे, खुले छोटे-छोटे मैदान-से भी पड़े । फिसलाहट तथा कांड का भी कहीं-कहीं सामना करना पड़ा । एक बड़े-सं पर्वताच्छादित मैदान में थोड़ी दूर चलने के बाद गुच्छु-पानी के उस पार आए । गुच्छु-पानी में घुसने पर जैसे-जेंसे पहाड़ियाँ उचतर से उचतम होती गई थीं, उसी प्रकार वे नीच होते-होते अंत में मैदान के रूप में फिर आ गई । यदि देहरादून-निवासी एक मेरे मित्र साथ न होते. तो भला यह दर्शन कर हो सकते । जिस मार्ग से गए, उसी से लौटे। जुते पहुने, घोती ठीक की, और कुछ देर विश्राम के परचात, वहाँ से हम लोग न्युफ़ोरेस्ट की ख़ोर चले। देहराइन बहुत ही स्वच्छ नगर है। काली-काली, सीधी और लंबी बौदी सहकें नगर के हर खोर दिन्मोचर होती हैं। यहाँ वह सुंदर सुंदर

पार्क तथा विस्तृत मैदान है। जिस श्रोर भिलिटरी-कॉलेज हैं, उस श्रोर जान पर श्रापको श्रापरेज़ी बाज़ार (लखनऊ के हज़रतगंज की माँति) मिलेगा, श्रोर इसी के श्रास-पास सुंदर-सुंदर बँगले श्रीर कोठियाँ बनी हैं।

सब देखते-दाखते 'कोल्हागद-बिल्डिंग' पहुँचे। लाखों रुपए की इमारत है —बहुत सुंदर और दर्शनीय। इसके श्रास-पास की भूमि समतल मैदान है, श्रोर दूर पर पर्वत श्रेिलयों के दर्शन होते हैं। 'श्राजायत-घर' में संसार-भर में जितने प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, जो-जो उनसे काम लिया जाता है, जो-जो रोग पेड़ों को हो सकते हैं, जो दवाइयाँ उन्हें बचाने श्रोर टीक रखने के लिये श्रावश्यक हैं, श्रादि-श्रादि सभी कुछ हम वहाँ देख और जान सकते हैं। वहाँ की चीज़ें देखने श्रीर समभने के लिये जब सप्ताहों की श्रावश्यकता है, तो निश्चय है कि इस छोटी पुस्तक में उनका वर्णन श्रसंभव है। इस विषय में तो एक विस्तृत पुस्तक लिखी जा सकती है।

अब में देहराइन के प्राचीन इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न कहाँगा। हिंदुओं की धार्मिक खंतःकथाओं के खनुसार देहराइन का आविर्माव उसी भृमि-तोत्र पर हुआ, जिसे केदार-कुछ कहते हैं, और जो शिवजी का निवास-स्थान है। उनके नाम पर ही शिवालिक पर्वत-श्रेणी का नामकरण हुआ है। भारतवर्ष के दो महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) की कथाओं में भी इस पवित्र प्रांत का नाम बार-बार खाता है। संत्तेप में कहना यह है कि देहराइन अपना धार्मिक और ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। इस प्रांत के अस्तित्व का प्राधीनता से संबंध है।

: क्ति देहराइन बहुत समय तक (महाभारत श्रोर रामायण-काल के परचात्। श्रज्ञात श्रांत-सा रहा। धार्मिक कथाओं का धर्म की दृष्टि से चाहे कितना ही अधिक महत्त्व क्यों न हो, किंतु इतिहास उन्हें अज्ञरशः

सत्य मानने के लिये प्रस्तुन नहीं। कुछ भी हो, उन धार्मिक कथाओं के धुँवले प्रांत ने नवीन सौर पूर्ण प्रकाश १७ वीं रानाच्यी में प्राया। १७वीं राताच्यी में इसने नवीन जन्म लिया, या कित्य में ज्ञान हुआ। भारतवासियों को तभी से इस प्रांत के विषय में ज्ञान हुआ, जब से यह गढ़वाल-प्रांत का उक्त सदी में एक भाग हुआ। सन् १६६६ में सिक्खों के गुरु रामरायजी यहां पंजाब से पत्रारे। उस समय फतेहशाह ही गढ़वाल के राजा थे। गुरुजी औरंगज़ेब से एक पत्र फतेहशाह के नाम लाए। आज्ञा मिलने पर उन्होंने एक मंदिर का शिलान्याम किया, और मंदिर बन जाने पर उसके खर्च और गुज़ारे के लिये बहुत-से गाँव उसके नाम लिख दिए गए। राजा फतेहशाह इस कार्य के लिये सिक्खों की प्रशंसा के पात्र हैं। मंदिर बहुत ही सुंदर, अपूर्व एवं दर्शनीय है, जो देहराहृत के प्रायः बीचोबीच में रिथत है। इसकी आश्चर्य-जनक, अभूत-पूर्व और रहस्यो-मुखी वास्तुकता के लिये प्रत्येक नवीन यात्री को इसके दर्शन अवश्य करने चाहिए।

यशोक महान् ने बहुत-सी शिलाश्चों में बौद्ध-धर्म के मत और सिद्धांत खुदबाए, जिसमें वे उपदेश और शिला पाकर लोग अपने को सुधार सकें। उन्होंने स्तंभ भी बनवाए। शिला-लेखों में बौद्ध-धर्म की मुख्य शिला जीवन में शुभ आवरण के नियम और सिद्धांत आदि ही उनके विषय हैं। ये शिला-लेख आदि प्रायः उन स्थानों पर हैं, जहाँ उनके समय में न्यापारी-मार्ग था। एक ऐसा शिला-लेख 'कालसी' में है, जो देहराइल से ७ मील हूर, चकरीता रोड पर, यमुना-तट पर स्थित है।

तैनूरलंग दिल्ली को विश्वंस और लूट-मार कर चुकने के परचात लौटते समय इसी देहरादृन की उपत्यका से होकर गुज़रा, और नाहन के राजा से उसका कालसी-स्थान पर भयानक युद्ध हुआ। जिस समय भारतवर्ष में मुगलों का राज्य था, उस समय भी सेना-नायक खलीलुलाखाँ ने इस प्रदेश पर, सन् १६५४ में, आक्रमण किया, पढ़वाल के राजा को हराकर सद्धा दी, और इस स्थान का राज्य चतुर्भुज नामी एक मनुष्य को दे दिया। सन् १०५० ई० में इस पर नजीवखाँ ने, सन् १००० में मराठों ने और फिर गोरखों ने, श्रीयमरसिंह थापा के सेनापतित्व में, याक्रमण किया। उन्होंने गहवाल के राजा ब्रह्मनशाह को खुरबुरा के युद्ध में मार डाला। इसी समय से गोरखों के राज्य का यहाँ बीजारोपण हुआ। १७५५ में गोरखों की, पृथ्वीनारायण की अवीनता में, बड़ी सुंदर, विशाल, सुव्यवस्थित और नियंत्रित सेना हो गई। उन लोगों ने सन् १०६० ई० में खलामोड़ा और थ्रांत में, १००३ में, गहवाल भी जीत लिया।

गोरखों का राज्य-शासन बड़ा ही कठोर था, लेकिन उन्होंने उस समय के महंत को परेशान नहीं किया, जो उस समय के भगंकर आक्रमणकारियों पर परोज्ञ हम से अपना प्रभाव डाल रहे थे। महंतों का प्रभाव जिस स्थान में उनका निवास होता है, उसके आस-पास के लोगों पर पड़ता ही है। इस समय के महंत भी बहुत सुयोग्य, सच्चरित्र, विहान और अपूर्व भक्त हैं। वहाँ के महंतों का प्रभाव सदा से ही वहाँ के निवासियों पर पड़ता रहा है, और उससे उनका लाभ भी होता। रहा है।

सन् १८५४ में नैपाल-युद्ध प्रारंभ हुआ। गोरखे यद्यपि संख्या में बहुत कम थे, तो भी उन्होंने शीघ्रता-पूर्वक नलापानी (यह स्थान भी दर्शनीय हैं)-पहाड़ी पर एक दुर्ग स्थापित किया, जो कालिंगगढ़ के नाम से खांधक प्रसिद्ध हैं, खांर खपने योग्य, खलांकिक वीर खार खित तीय साहसी सेनापित प्रातःस्मरणीय बलभद्दसिंह थापा की खांधीनता खार सेनापितत्व में यहीं से हदता-पूर्वक शत्रुखों की गति रोकने खार उनसे मोर्चा लेने के, लिये निश्चय किया। रिसपन की वाई तरफ (किनारे पर) कालिंग की दूसरी तरफ (उसकी विरुद्ध दिशा में) दो छोटे, चौकोने मीनार-से हैं। वर्तमान डी० ए० बी० कॉलेज से यह स्थान खाध मील

दर है। इनमें से एक जेनरल गिलिएगाई और उसके साथी के, जो नहीं उसके साथ युद्ध में मरे थे, स्मृति-स्वह्य है। दूसर मीनार पर इमारे गर्व ग्रीर भारत माता के सप्त यलमदसिंह थाया और उनके ०० वीर योद्धाओं के गुणों, बीरता, साहंस और देश-अम की गायाएँ निस्ते हैं। इन योद्धाओं ने अपने अमृतपूर्व और अलीकिक वीर कायों के द्वारा सदा के लिये भारतवासियों के हृदय को अपना स्थान बना लिया है। उन माताओं को धन्य है, जिन्होंने ऐसे बीर पुत्र उपल किए; ऐसे वीरों को धन्य है, जिन्होंने अपनी मानाओं का दूध लजाया नहीं। अन्य किशी वेश के इतिहास में ऐसे वीरता-पूर्ण कार्य-कलावों की तुलना और समता नहीं मिलेगी। सिरमीर-प्रदेशांतर्गत जैतक-स्थान की रत्ना धनमदिस्ह थाया उस समय तक करते रहे, जब तक अँगरेज़ों का युद्ध और उनके आक्रमण पूर्ण रूप से समान नहीं हो गए, और जब तक सन १०१६ में सिगीली की संबि नहीं हो गई।

त्राधुनिक देहराद्त-नगर का जन्म तो द्याभी थोड़े ही वधों पूर्व हुआ है। यह समुद्र-तल से २,३२३ कीट ऊँचा है। पहलेपदल हरिद्वार तक ही रेल थी। सन् १६०० में हरिद्वार से देहराद्त तक गई। इस समय भी देहराद्त के द्यागे रेल नहीं जाती। ससूरी जाने के लिये देहराद्द ही श्रंतिम रेलवे-स्टेशन है, इसके बाद लॉरी श्रोंर मोटरें जाती हैं। यों तो ललकुश्राँ स्थान ही से पर्वत-श्रेगी के दर्शन होने लगते हैं, किंतु देहराद्त तक पर्वत-श्रेगियां बहुत ऊँची होने लगती हैं, श्रीर रेल की पटरियों के लिये चौरस श्रांर उपयुक्त स्थान मिलना सरल नहीं रह जाता। इस हरिद्वार के कुछ पहलें ही से जल-वायु में भी परिवर्तन श्रमुभव करने लगते हैं, किंतु देहराद्त श्राकर तो वासु की नमी श्रोर उसकी ठंड का पूर्ण हम से श्रमुभव होता है। मैदानों से श्रानेवालों के लिये यह परिवर्तन छिपा नहीं रह सकता। इस प्रदेश के बहुत-से भाग में चाय के बाग हैं। दून-उपत्यक का सेत्रफल

प्रायः ६७३ वर्गमील है। यहाँ घने-घने जंगल हैं, जो चरमों और ह्योटी-छोटी निवयों से परिपूर्ण हैं, और शिवालिक पर्वत-श्रेणियों से यह भाग घिरा हुआ है, जिसकी सबसे ऊँची चोटी की उँचाई ३,०४१ फीट है। यह घाटी ४५ मील लंबी और १५ मील चोडी है।

देहगड़न में कई वैज्ञानिक और सैनिक संस्थाएँ विशेष महत्त्व-पूर्ण हैं। 'The Great Trigonometrical Survey of India Department Office' की नींव सन् १०३० में डाली गई थी, और इस संस्था का संबंध कालोनल एवरेस्ट के नाम से भी हैं (यह वहीं महाशय हैं, जिनके नाम पर हिमालय की सर्वोच्च पर्वत-धेराी 'एवरेस्ट' का नामकरण हुआ है)। अब तो इस दक्ष्तर का चित्र और कार्य-कम बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। ट्रिगनोमेट्रिकल के विभाग के अतिरिक्त यहाँ अन्य विभाग भी हैं। सारे ब्रिटिश-साम्राज्य में केवल तीन ही observatories हैं (श्रीनविच, मारिशस और देहराद्न में), जहाँ सूर्य की फोटो नी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ Imperial Forest Research Institute है, जो अपनी मौति की संसार में केवल दमरी ही है। यहाँ फॉरेस्ट-कॉलेज है, मिलिटरी-एकेडमी है, जिसे इंडियन सेंडहस्ट भी कहते हैं, और प्रिस ऑफ वेल्स मिलिटरी काँलोज है। Vicerory's Body Guard और गवर्नमेंट सरिकेट हाउस भी यहाँ है, जहाँ वाइसराय और गवर्नर ठहरते हैं।

यह प्रांत चाय के न्यापार के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है। पहला चाय का बाप कोल्हागढ़ में, लॉर्ड बिलियम बेंटिंग के समय में, लगाया गया, जिसे सिरमौर के महाराजा ने तीन लाख रुपए में खरीद लिया, श्रीर बह बाग्र इस समय तक बहुत अच्छी दशा में है।

त्रस्तु, इम लोग न्यूकॉरेस्ट (कोल्हागड़-निल्डिंग) देखने जा रहे थे। इम लोगों का ताँगा इनके नागों से होकर गुज़रा। चाय के खेत मीलों तक फैले हुए हैं। हम लोग यहाँ उतर पहे, और ख्य खेतों के चारो खोर घूमे। चाय की हरी हरी पत्तियां थीं. जो कुछ लंबी कही जा सकती हैं, और उन पर एक विशेष प्रकार की हरी-हरी छोटी-छोटी घुंडियाँ होती है। हम लोगों ने थाड़ी-सी पित्तयां और घुंडियां लखनऊ लाने के लिये तोड़कर अपनी-अपनी जेवां में रख लीं। मार्ग में एक बड़ी लंबी नहर पड़ी। कदाचित् इसस नहाने-धोने के अतिरिक्त इन खेतों की सिंचाई भी होती है। नहर पक्की है। बाच-बीच में, थोड़ी-थोड़ी दूर पर, आर-पार जाने के लिये छोटे-छोटे पुल-से हैं। नहर की चौड़ाई २-३ गज़ होगी। ऊँची-नीची भूमि होने के कारण थोड़ी-थोड़ी दूरी के बाद छोटे-छोटे फाल-से हैं - अर्थात् फीट-डेड फीट की ऊँची सतह से नीचे पानी गिरता है। इस नहर द्वारा नगर के उस भाग की प्राञ्चतिक शोमा बढ़ गई है, यद्यपि उस स्थान में नगर की चहल-पहल हमें नहीं मिलती। जन-रन से १॥-२ मील दूर यह स्थान है। उस और आबादी है, पर कम। एक और तो किसान और मामूली लोग रहते हैं, और इन्छ दूर इटकर बड़े-बड़े आदिमियों की कोठियाँ भी हैं। खैर।

न्यापार की दृष्टि से यहाँ की सुख्य वस्तुएँ चाय और लकड़ी हैं। लकड़ी की कारीगरी का काम मी यहाँ होता है। त्याखेट की दृष्टि से देहरादृत बहुत उत्तम स्थान है। नगर से दृर्घने जंगलों में शिकार भी मिल सकते हैं। शिद्या की दृष्टि से भी देहरादृत महत्त्व-पूर्ण स्थान है। यहाँ की प्रसिद्ध शिद्धा-संबंधी संस्थाएँ ये हैं—

- ( १ ) दि दृत स्कूल—इसमें स्कूली शिक्ता के आतिरिक्त चित्रकला, वास्तुकला, मृतिंकला, वरतन बनाना, पत्थर में खुदाई का काम, बढ़ईगीरी, धातु का काम और संगीत आदि भी सिखाया जाता है।
- (२) डी॰ ए॰ वी॰ इंटरमीजिएट कॉलेज—यहाँ का यह सबसे मुख्य कॉलेज है। आर्ट और साइंस के सभी विषयों की यहाँ शिक्ता दी जाती है।

- ( ३ ) महादेवी-कन्या-पाठशाला इंटरमीजिएट कॉलेज— लड़कियों का प्रमुख और वहत प्रसिद कॉलेज हैं।
  - ( ४ ) दि ए० पी० भिरान-हाईस्कृल---यह पलटन-बाज़ार में है ।
- ( ४ ) दि ए० पी० मिशन-गर्ल्स हाइस्कूल —यह राजपुर-रोड के निकट है।
- ( ६ ) साधूगम-हाईस्कूल (स्रोरियंटल ऐंग्लो-बर्नाक्यूलर हाईस्कूल)— यहाँ कुछ दस्तकारी की भी शिक्ता दी जाती है।
  - ( ७ ) इस्लामियां स्कृल
  - ( = ) गोरखा-मिलिटरी-स्कूल
  - ( ६ ) नारी-शिल्प-मंदिर ( कन्यात्र्यों के लिये )
  - ( १० ) गवर्नमेंट गर्ल्स-मिडिल स्कूल ( कन्याओं के लिये )
  - ( ११ ) एक छौर गवर्नमेंट गर्न्स-मिडिल स्कूल ( कन्याओं के लिये )
  - ( १२ ) गवर्नमेंट-फारपेंटरी स्कूल
  - ( १३ ) कालोनल ब्राउन केंब्रिज स्कूल
  - ( ४४ ) सेंट जोसेफ एकेडेमी इत्यादि 🌙

देहराहून के आस-पास बहुत-से दर्शनीय स्थान हैं। एक तो राजपुर से ३-४ मील दूर पर सहस्रधारा और दूसरे मसूरी, जो यहाँ से प्रायः २२ मील हैं, और मसूरी से केमटी-फाल और जमुना-ब्रिज आदि थोड़ी-थोड़ी दूर पर हैं।

देहरादून को अपने आकर्षणों के कारण जो स्थान प्राप्त है, वह उपयुक्त ही जान पड़ता है।

देहराइन से ५ मिल पर 'चकरता' है। यह मिलिटरी स्टेशन है। यहाँ होटल और 'बोर्डिंग हाउस' नहीं मिलेंगे। हाँ, एक काफी बड़ा बाज़ार अवश्य है, जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएँ सरलता-पूर्वक भिल सकती हैं। यहाँ से मिल की दूरी और उँचाई पर 'देववन'-नामक बड़ा छुंदर स्थान है। यह मसूरी-शिमला रोड पर है, और

यहां से हिमानय की हिमाच्छादित पर्वत-श्रेणिया एक दृष्टि में पूर्ण रूप से दिखलाई देती हैं। प्रकृति की इस सुपमा और मनोहरता का वर्णन करने के लिये शब्दों में काम नहां तिकन सकता। वह अर्थन विनायर्पक है, और मनुष्य के हृदय को सात्त्विक और स्वर्णय भाषों से भर देता है। इस स्थान पर बसों और मोटगें हारा पहुँचा जा सकता है। व साहसपुर होती हुई कालसी तक और वहां में इस पहाई। के ऊपर टेड़-मेदे छुमावदार रास्तों में होकर जाती हैं।

केवल एक बात का उल्लेख करके मैं यह वर्णन समाप्त करता हूं। स्टेशन से २-३ फ़र्लोग पर एक कोई वैश्य सज्जन की धर्मशाला है। हम लोग उसी में टिकं। धर्मशाला में मंदिर भी है। वहां का मैनेजर बड़ा ही टर्रा था। पर, हम लोगों पर तो उसकी कृपा ही रही, किनु बहाँ रहना सुरिक्चित नहीं। दूसरे, वहां बड़ी गंदगी है, विशेषकर पालाने में। गरिमियों के दिनों में वहां टिकना तो और भी कल्टदायक है। तो भी मैनेजर ने हम लोगों को वहां विशेष सुविधाएँ प्रदान कीं।

देहरादृत भी मधुर स्पृति हम लोगों के हृदय से कभी दूर नहीं हो सकती।

मस्री

मस्री पड़ाड़ियों की रानी कहलाती है, और उसका यह नाम सार्थक भी है। सुभे दो वर्ष हुए, वहां जाने का सौमाग्य प्राप्त हुआ था। मैं लोगों के मुँह से मस्री के प्रकृतिक सोंदर्य और अमृत-सदश जल-वायु के विषय में सुनता था, और अपने मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र खींचा करता था कि वह ऐसा होगा, वेसा होगा। किंतु जब अपनी आंखों से उस स्थान के दर्शन किए, तो जितना मैंने सुना था, उससे कहीं आकर्षक और मनोहारी उसे पाया। उसकी सुषमा का वर्शन लेखनी नहीं कर सकती। वह केवल देखकर ही अनुभव किया जा सकता है। तो भी मैंने जो वहाँ देखा, उसका थोड़ा वर्शन कर रहा हूं, जिससे जो सजन वहाँ जाय, उन्हें यह मालूम हो जाय कि वहाँ क्या-क्या देखने योग्य वस्तुएँ हैं।

मैं शाम की गाड़ी (ई॰ आई॰ आर॰) में लखनऊ से चला। चार बजे प्रातःकाल गाड़ी लस्कर पहुँची। लखनऊ की अपेचा यहाँ सुबह कुछ ठंड प्रतीत हुई। पहाड़ियों के दर्शन यहीं से होने लगते हैं, और रेल को उत्तरोत्तर ऊँची भूमि पर चलना पड़ता है। पृथ्वी और पहाड़ों पर हिरेयाली-ही-हिरियाली दिखाई देती है। ऐसा लगता है, मानो प्रकृति ने हरा मखमली गहा बिछा दिया हो। पहाड़ियों पर पीये-से उने दिखाई पड़ते हैं, किंतु पास जाने पर पता लगता है कि व ऊँचे-ऊँचे पेड़ हैं, जो द्री और उँचाई के कारण छोटे-छोटे दिखाई देते हैं। ऊँचे-नीचे, अराी-बद्ध पहाड़, ऐसा लगता है, मानो थोड़ी ही दूर पर हैं, किंतु बास्तव में वे मीलों दूर होते हैं। उस स्वर्गीय दश्य को देखकर मनुष्य अपने खापको भूत-सा जाता है। थोड़ी देर के निये उसका चित्त शांति और ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। थाड़ी दर के निये उसका चित्त शांति और ब्रह्मानंद में लीन हो जाता है। थाड़ी दर के निये उसका चित्त शांति और

पता ही नहीं चला, यह १॥ धंटा कैसे और कितनी जल्दी बीत गया। हरिद्वार हिंदुओं का सर्व-प्रधान तार्थ है. श्वतः यहाँ गाड़ी काफी देर ठहरती है। सना यहाँ से गाडी में दो एंजिन लगते हैं — एक आगे, एक पीछे। यहाँ से गाई। चली, तो थोड़ी ही दर पर एक लंबी सरंग के छंदर घसी। एक ऊँची पहाड़ी है. उसी को काटकर रेल जाने भर का मार्ग बना लिया गया है। सुरंग के अंदर गाड़ी जाते ही अँधेरा हो जाता है, अतः गाड़ी की बिजलियाँ जला दी जाती हैं। सरंग छोटी है, तो भी जैसे जी घव-राने लगता और डर-सा लगता है। आगे इसी प्रकार की एक और सरंग है। अब फिर गाड़ी हरे-भरे खेतों और पहाड़ों के बीच से जाती है । इघर-उधर दूर पर पहाड़ हैं, किंत्र ऐसा जान पड़ता है, मानो पास ही हों। ऐसी हरियाली मैदानों में कहाँ नसीब। हवा भी नम और ठंडी हो जाती है। जगह-जगह पहाड़ों से गिरते या सपाट पृथ्वी पर वहते हुए भरने या उनका पानी दिखाई देता है। सूर्य की हल्की-हल्की किर्ऐं। उन भारतों के पानी की स्वर्णामय बना देती हैं। भारतों का कल-कल मधुर गान मनुष्य के हृदय को सात्विक भावों से भर देता है। दिखी के दीवान-ख़ास में लिखी हुई शेर बार-बार याद खाती है--

> "अगर किरदौस वर्रूए जमीनस्त , हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्त ।"

दो-ढाई घंटे में गाड़ी देहराद्न पहुँची। ई० आई० आर० का यह अंतिम स्टेशन है। मस्री जाने के लिये यहीं तक रेल में आना होता है, इसके आगे रेल नहीं जाती। देहराइन प्रसिद्ध नगर है। यहाँ से मस्री को मोटर और बसें जाती हैं, जो स्टेशन पर ही पचासों की संख्या में खड़ी रहती हैं। स्टेशन के बाहर आते ही मोटर-डाइवर आदि भूखें गिद्ध की तरह आत्रियों पर टूटपड़ते और मुसाफिर को अपनी-अपनी बस पर बैटाने के लिये छीना-अपटी करने लगते हैं। किंतु उनके 'बंपिटीशन' से यानियों को लाभ ही होता है— जो कम दाम लेता है, उसी की बस

पर लोग बैठते हैं। मोटर का किराया श्रधिक है, और बस का कम। हम लोग वस पर नेठे । श्रमली सीट पर बैठने से दृश्य श्रम्छा दिखाई देता है. और उबकाई भी कम आती है। यो पेट-मर खाना खाकर बस या मोटर में बैठने से बहतों को के हो जाती है। हम लोगों की तो कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के मोटर-डाइवर बहन योग्य होते हैं। हमारे यहाँ के डाइवर वहाँ मीटर नहीं चला सकते । वहाँ की सड़कें टेडी-मेडी. धुमावदार होती हैं, जो ऋमश: ऊँची होती जाती हैं । ऐसी सङ्कें बनवाने में बहुत रुपया लगता है। थोड़ा ऊँचे चढ़ जाने पर नीचेंबाली सड़क देखो, जिससे होकर मोटर या चुकी है, तो ऐसा लगता है, जैसे पतला, लंबा और काला साँप पड़ा हो। उन सड़कों पर एकाएकी धमाव (Abrupt turns) होते हैं। यह पता नहीं चलता कि आगे कहाँ सङ्क महेगी। मोटर पुरी रक्तार से 'भक्त' शब्द करती हुई आगे बढ़ती जाती है । कितना श्रवर्शानीय दश्य होता है-सड़क के एक श्रोर तो त्राकाश-छते पर्वत और दूसरी ओर पाताल-छूते खड़ । यदि ड्राइबर तिनक भी असावधानी करे, तो आदमी तो क्या, लॉरी की भी हड़ी-पसली का पता न चले । देहराइन से मसरी दिखाई देनी है, किंतू वह इतने केंचे पर होगी, यह तभी पता चलता है, जब हम लॉरी पर बैठते हैं। छोटे-छोटे बादन लॉरी में यस आते और हमारे कपड़ नम कर देते हैं। हवा में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है । आप कहेंगे, स्वाद ? जी हाँ—आप जाइएमा, तो देखिएमा, कितनी स्वादिष्ट हवा होती है। जब याप साँस लोते हैं, तो ऐसा लगता है, मानो पेट में यमृत जारहा हो-कोई Substantial बीज आपके पेट में जा रही हो। एक पंक्ति में खड़े हुए बुच्च अपनी शोमा दिखाते हैं, और पीधे तथा उसमें लगे हुए रंग-विरंगे फूल अपनी--जिधर हिंट डालिए, उधर ऐसा ही लगता है कि प्रकृतिदेवी स्वयं कमनीय रूप घारण कर इस मगवान की लीला-भूमि में नृत्य कर रही है । सु दर-सु दर विडियों का कलरव जैसे उस स्थान की असीम शांति भंग न करके उसका यशोगान कर रहा है। मैं अपने हदय से कह रहा था—''ईरवर! तुके लाख बार धन्यवाद, जो तूने सुके यहाँ आने का अवसर दिया! संसार में ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें प्रकृति के प्रति कुछ आकर्षणा नहीं! आंखें मिलने पर जिसने ऐसे अनुपम दश्य न देखे, उसका जीवन व्यर्थ है।''

लारी आगे बहती गई, और साथ ही मेरी आंतरिक और आस्मिक प्रसन्नता भी। मेरा हृदय सुख और आत्मसंतीष के कारण बाहर निकला-सा पड़ता था।

थोड़ा श्रीर बागे बढ़ने पर मुक्ते ठंडक मालूम होने लगी—मैं केवल एक ऊनी जवाहर-वेस्टकोट ही पहने था। कैर, उस समय क्या हो सकता था। लॉरी एक जगह ककी, वहाँ 'टोल-टैक्स' व देना पड़ा। इसी टैक्स के रुपए से सड़क की मरम्मत तथा प्रबंध होता है।

दिल्एा चुकाकर लॉरी आगे बढ़ी। मुफे एक मनुष्य घंटी बजाते हुए तेज़ी से पहाइ पर चड़ता दिखाई दिया। पूछने पर पता चला कि बह 'डाकिया' या 'चिट्टीरसा' है। यहाँ घंटी बजाने का रिवाज है। कहते हैं, ऐसा करने से लोगों को उसके आने का भी पता चल जाता है, और जानवर भी आवाज़ से दूर भागते हैं।

लॉरी एक लंबी-चौड़ी पहाड़ी समतल भृमि पर खड़ी हो गई। यहाँ की चहानें Sedimentary rocks हैं। यहाँ पचामों लॉरियाँ खड़ी थीं। यहीं तक वे ख्राती हैं। यह स्थान 'सनीव्यू' कहलाता है। लॉरियों के जाने के बँघे हुए समय को 'गेट्स' कहते हैं। ( अब तो मोटर रोड लाइबेरी के नीचे तक बन गई है।)

एक चात में बताना भृत गया। बसों और मोटरों के आने-जाने का समय निश्चित है। जब मोटरें नीचे से ऊपर जाती हैं, तब ऊपरवाली

<sup>\*</sup> लॉरी पर बैठकर मस्री नानेवाले प्रत्येक मनुष्य को १॥) या २) देना पड़ता है।

भोटरें खड़ी रहती हैं, और जब ऊपरवाली नीचे खाती हैं, तो नीचेदाली खड़ी रहती हैं। क्योंकि यदि दोनो तरफ़ की नॉस्ग्रिंग एक साथ चलें, तो

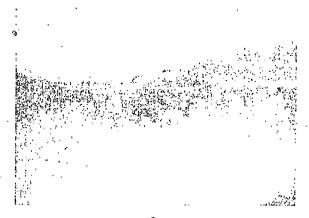

सनीव्यृ

सङ्क इतनी चौड़ी नहीं कि इन्हें जगह दे सके, चौर नित्यप्रति लाइ जाने का भी भय बना रहे।

लॉरी से उतरते ही पहाड़ियों ने घेर लिया। मैंने दो कुलियों को अपना सामान दिया, बोर बता दिया कि 'होपलॉज' चलकर रकी। वे लोग इतना अधिक बोम लिए ऐसे विकट, ऊँचे-नीचे रास्ते से होकर जाते हैं, जहाँ हम लोगों के पर बरोर थोम के भी नहीं टिक सकते। वहाँ कुलियों के साथ स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं होती—उन्हें वह स्थान बता दीजिए, जहाँ जाना है, वे आपसे पहले यहाँ पहुँच जायँगे। वे लोग चड़े ईमानदार होते हैं—माँगकर आपसे चाहे जो ले लें, पर चोरी करना तो जानते ही नहीं। यह बात मुमे पहले से मालूम थी, अतः इसमें सोचना-विचारना न पड़ा। हम लोग रिक्शा पर वैठे। पानी जोरों से बरस रहा था, रिक्शा यद कर दी गई थी। होटी रिक्शा में तीन

( एक आगे और दो पीछे ) और चड़ी में चार या पाँच जादमी लगते हैं। जो गर्जो-महाराजी- की रिक्या होती हैं, उनके घसीउनेवाले सास पोशाक पहने होते हैं। अतः शीव ही बड़े आदमियों की सवारी पहचान ली जाती है। रिक्शावाले दींड रहे थे, और डर हम लोगों को लगता था कि कहीं ये बाड़ी गड़ हे में न गिरा दें कि सीघे यमलोक में दिखाई हें। किंतु इन परिश्रमी पहाड़ियों के पैर बड़े सधे होते हैं। मजदरी भी यहाँ बहत सस्ती होती है । हम लोग जब लाइब्रेरी-बाज्ञार पहुँचे, तो हमारे कली बेंड-स्टेंड के पास बैठे मिले । 'होपलॉज' में मेरे अन्य मित्र टिके थे. मैं भी वहाँ टिक गया-वह निकट ही था । कुली अपती मज़द्री लेकर 'बखराशि' अवस्य माँगते हैं--चाहे एक पैसा ही दे दो, पर विना 'बलशींग' तिए वे हटतें नहीं। मजदरी पाने से वे इतने प्रसन्न नहीं होते. जितना 'वलशीरा' पाने से । कितने भोले. सरल और सहदय होते हैं ये लोग । होटल का कमरा ३) रोज़ पर और मेरे बेमतलब । कमोड पर पाखाने जाने का हम लोगों को अभ्यास न था, अतः दूसरे दिन हम लोगों को 'गर्छश-होटल' में जाना पड़ा । वहाँ भी मेरे वहत-से मित्र टिके थे। उन्हीं में से एक ज़बरदस्ती मेरा सामान ले गए। सबसे ऊपर के कमरे में में रहा। जहाँ से Doon View हर समय दिखाई पडता है। पास ही 'म्लोब-होटल' में हम लोग खाना खाते थे। यहाँ के होटलों और रहने के मकानों का किराया बहुत श्रधिक होता है, श्रीर प्रायः पूरी सीजन-भर के लिये ही वे किराए पर उठाए जाते हैं। चाहे श्राप एक दिन रहें, चाहे पूरे सीज़न-भर, पर दाम श्रापको सीज़न-भर के देना पड़ेंगे । किंतु अब तो प्रतिमास और प्रतिदिन के हिसाब से भी रहने को स्थान मिल जाता है, लेकिन वह बहुत महँगा पड़ता है। लाइबेरी-गाजार की सड़क के दूसरी श्रोर बहुत सस्ते हिंदुस्तानी भोजन भंडार हैं। कुछ ठहरने के स्थान ये हैं - कुलरी में पिनरवा-होटल, बलाव-होटल. सिंध-पंजाब-होटल । लंढौर श्रोर कुलरी के बीच में हिमालिया-होटल भी ठहरने का सुदर जगह है। लाइबेरी-बाज़ार में करएमारी-डोटल है। प्रायः लोग लाइबेरी-बाज़ार में ही ठहरना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यह साम खुला हुआ व्यविक है। लंडीर में सस्ते निवास-स्थान हैं. किंतु यहाँ करती बनी हैं। हिंदुओं के लिये यह व्यविक उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है। गर्माश होटन के ऊपर भी एक खुती अगह है, जो ठहरने के लिये खन्छी है। पहले यहाँ ग्रंगियन ठहरते थे. खब हिंदुस्तानी ही ठहरते हैं।

यव में मस्री का वर्णन करता हूँ---

• मसरी हिमालय-पर्वत की दिखेणी दाल पर रियत है । इसकी उँचाई सम्द्र-तट से ६,००० फीट से लेकर ७,००० फीट तक है। इसकी श्रीसत उँचाई ६,५०० पीट है। श्रानः यहाँ का जल-वायु बहुत स्वास्थ्य-यद और लाभकारी है। जिस दिन बहुत गरमी पड़ती है, उस दिन दोपहर को छोड़कर आप सदा ऊनी कपड़े पहने लोगों को देखेंगे। कारण यह कि गरमी की ऋत में भी यहाँ काफी ठंडक रहती है। रात की कंबल और तिहाफ ओहने की आवश्यकता जुन और जनाई में भी पड़ती है। पानी यहाँ का बहुत मीठा और हाजिस है। भूख खुब लगती है— इधर डटकर खाओ, और उधर दो घंटे बाद सब स्वाहा । किंतु एक बात यहाँ यह है कि चलने की आवश्यकता है. यदि आप चलेंगे नहीं, तो खाना हजाम न होगा, और आपको कब्ज़ रहेगा: यहाँ के पानी से दाल: भी कठिनता से, कम तथा देर में, गलती है। गदींगुबार का गहीं नाम नहीं--सड़कें साफ़ और चमकती हुई। गर्द के स्थान पर प्रायः बादल श्रीर भाष भरी हवा आपको उड़ती दिखाई देगी। नीचे के हरय प्रायः बादतों के कारण छिपे रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि बादण इतने बने और इतनी अधिकता से हमारे चारो ओर उदने लगते हैं। कि हमें एक गज़ दूर की चीज़ नहीं सुमाई देती। हना में यह तासीर है कि आप कभी धर्केंगे ही नहीं, चाहे दिन-भर चनते । ही रहिए व घोड़ी दूर चलने के बाद आपने थकावट का अनुभव किया, दो मिनट आप कि जाइए— लीजिए, फिर हरे-भरे हो गए, और थकावट दूर । पानी यहाँ काफी बरसता है, और कभी-कभी तो इतने जोर से बरसता है कि हम मैदान के रहनेवालों को वैसी वर्षा देखने का मौभाग्य ही कहाँ होता है। एक बार पानी बरसा, तो ऐसा जान पड़ता था, जैसे बंबे की धार गिर रही हो। टीन की छतों पर पट-पट हो रहा था—कभी-कभी पहाड़ों के हुटकर गिरने की आवाजों भी आती थीं। परंतु सहकें कभी गंदी नहीं रहतीं। दूसरी बात वहाँ की वर्षा के विषय में यह है कि यह नहीं कहा जा सकता कि वर्षा कव होगी। इस समय बड़ी कड़ी धूप निकली है, सूर्य चमक रहा है, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखाई देता, और पाँच ही मिनट बाद सूर्य छिप जाता है, आकाश काला हो जाता और मुसलधार पानी बरसने लगता है। जान पड़ता है, यह अब कहे की रकेगा। किंतु आध घंटे बाद फिर सूर्य देव के दर्शन हो जाते हैं। वर्षा होने पर हवा बहुत छंडी हो जाता है।

मस्री के दिल्ला भाग से देहरादृन और शिवालिक पहाड़ियों का दृश्य अत्यंत रमणीय दिखाई देता हैं। देहरादृन यहां से २१ मील है, किंतु मस्री के उँचाई पर होने के कारण ऐसा लगता है, जैसा थोड़ी ही दूर हो। विशेषकर रात्रि के समय, जब देहरादृन में विजलियों जल जाती हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे इंद्रपुरी में दिवाली मनाई जा रही हो। यह दृश्य इलाहाबाद-बैंक के निकटस्थ 'चिल्ड्रेन-पार्क' से देखने में बड़ी सुविधा रहती है—यों तो डिपो के पास से लाइश्रेरी-बाज़ार तक जो मुख्य और प्रायः ३ मील लंबी सड़क है, उस पर से कहीं से भी देखा जा सकता है। सड़क के एक और दो फीट ऊँची लोहे की पिट्टयाँ लगी हैं, उनके किनारे होकर पैदल मलुखों को चलना पड़ता है (दाहनी और), और दूसरी और—जिधर पहाड़ियाँ हैं—छोटी-छोटी रिक्शा आदि चलती हैं (बाई और)। पहाड़ी प्रांतों में लोग कंडी और माप्पान पर भी

वैठते हैं। यहां भी वे मिलती हं, पर बहुत ही कम । कुछ लोग घोड़ों पर चक्कते हैं, जो यहां किराए पर मिलते हैं।

सबसे सुंदर दृश्य तो यह होता है कि मैदानों के रहनेवालों को सदा अपने ऊपर बादल दिखाई देते हैं, और मस्रों से देखिए देहरादूत की ओर या अन्य निचले स्थानों को, तो बादल आपको अपने से बहुत नीचे पर लटकते दिखाई देंगे, ऊपर तो होते ही हैं। मस्री से कुछ दूर पूर्व में गंगा और पश्चिम में यमुना बहुती हैं। बहुत से गंगोत्तरी और यमुनोत्तरी जानेवालों यात्री मस्री या राजपुर से भी जाते हैं। में तो यमुनोत्तरी, गंगोत्तरी, केदारनाथ और वदरीनारायस दूसरे मार्ग (लछमन-मूले) के गया है।

श्रव में मस्री श्रीर उसके श्रास-पाय के दर्शनीय स्थानी का वर्सान करता हूँ। यहाँ पानी की सप्ताई के लिखे ६ टेकियाँ हैं। यहाँ की सड़कों, बाज़ारों और इमारतों का हाल सुनिए—

यहाँ सहसों होटल और रहने के स्थान हें—अँगरेज़ों, वह अफ़सरों और अमीरों के रहने के लिये महँगे भी और मध्य श्रेसी के लोगों के रहने के लिये कुछ सस्ते भी। हज़ारों की संख्या में बड़ी-बड़ी कोठियाँ भी हैं। कुछ कोठियां विकी के लिये भी अकसर रहती हैं। यहाँ की हमारतें बहुत वड़ी-बड़ी हैं। जगह बराबर न होने के कारण कोई कोठी यहाँ बनी है, तो कोई दूसरी जगह दूर पर। जहाँ थोड़ी भी चौरस ज़मीन मिली, वहां थोड़ा काट-कुटकर बराबर कर ली जाती है, और कोठियों बन जाती हैं। ऊँच-नीचे, पर हर्-दूर पहाड़ों पर धिन इस्तों और छोटे-छोटे जंगलों से घिरी कोठियों का वर्गन असंभव है। इनकी छतें हालू होती हैं, क्योंकि जाड़े में यहाँ बरफ गिरती है। यदि हमारे यहाँ की भीति यहां की छतें भी सलोतर हों, तो बरफ जमती हो जाय— हालू होने के वारण वरफ गिरती जाती है, जमने नहीं पाती। ईंटें पत्थर की जिसी हुई बालू या बजरी से बनाई जाती हैं, इसलिये बाफ़ी महँगी पड़ती हैं।

ईंटों के स्थान पर पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग होता है—पःथर और लकड़ी की खान ही हैं पहाड़। तीन का भी पयोग यहाँ बहुत होता है। प्रायः मकानों के दरवाज़ों में शीशे जड़े होते है, जिससं बंद रखने पर भी बाहर का दश्य दिखाई दे, और बादल हमारे कमरों में बुसकर कपड़ों को नम न कर सकें।

यहाँ की मुख्य सड़क का भैं वर्णन कर तुका है। उसी का नाम लाइटोरी-बाजार है. वही त्रामे बढकर कलडी-बाजार, लंढौर-बाजार तथा डिपो-वाजार का नाम ले लेती हैं। यों तो सेंकड़ों एसफाल्ट की बनी पकी सड़कें चारो खोर हैं. किंत यह मुख्य है। लाइब्रेरी-वाज़ार के नामकरण का कारण वहाँ एक बढ़े प्रस्तकालय का होना है, जहाँ लोग समाचार-पत्र तथा प्रस्तकें पढते हैं। किंत केवल 'मंबर्स' ही यहाँ जा सकते हैं। यहीं लिखा था "Indians and does not allowed." जन-साधारण को उससे लाभ न होगा। प्रायः भारतीय लोग उसमें नहीं जा सकते । रिंक के सामने 'तिलक-लाइवेरी' में व्यधिकतर भारतीय जाते हैं। लंडोर में भी एक पुस्तकालय सर्व-साधारण के लिये है। बिलकुल किनारे पर एक ऊँचा. बड़ा, कटहरेदार, गोल चवृतरा है, जिस पर प्रति बुधवार तथा शनिवार को बेंड बजता है. खतः वह बेंड-स्टैंड कहलाता है। लाइवेरी-बाज़ार में एक दूसरे से सटी हुई सैकड़ों दूकानें हैं, जिनमें दुनिया-भर की सभी वस्तुएँ मिल सकती हैं—हाँ, कुछ महँगी खबश्य । जितनी भी हमारी खावश्यकता तथा सुख-भोग की वस्तुएँ हैं. सभी वहाँ सुलभ हैं। केवल लच्मीजी की आवश्यकता है। वहाँ के दवाख़ानों, कपड़ों और ट्वायलेट की दुकानों की सजावट ग्रीर सफाई देखकर लखनऊ के हज़रतगंज की याद या जाती है। वहाँ छोटे बड़े सेकड़ों होटल ठहरने तथा भोजन के लिये हैं । लंडोर-बाजार अच्छा है- वहाँ लकड़ी, फल तथा तरकारी ब्यादि की भी दक्षानें हैं। अल्बी-बाज़ार भी साफ-स्थरा है। पर लंढौर को लोग कम पसंद करते हैं, उससे तो कलड़ी अच्छी । लंढौर



वैंड स्टैंड [ बुधवार तथा शनिवार की यहाँ विविध वाद्य बजते हैं । ]



स्टेशन-लाइब्रेरी [इसके द्वार पर चेतावनी लगी हुई है, जिनका ग्राशय है—हिंदी-स्तानियों का ग्राना मना है।

में ही फ़ुट्याल-फील्ड है। लंडीर के नीचे ससूरी के उस भाग-भर क्य गंदा पानी तथा फूड़ा खादि जमा होता है। इससे भी लोग वहाँ ठहरना



लंडीर-बाजार, मसूरी

[ लंडीर-डिपो से यदि श्राप मसूरी-पर्यटन को निकलें, तो सबसे पहले श्रापको यहाँ से गुज़रना पड़ेगा । ]

नहीं पसंद करते । यहीं पर आर्य-कन्या-पाठशाला, आर्य-समाज-मंदिर, सिख-गुरुद्वारा और सनातन-धर्म-मंदिर है । स्वर्गाय पं० श्रीधरजी पाठक का निवास-स्थान इस होटल के ठीक पीछे हैं ।

इसके अतिरिक्त घूमने के लिये 'कैमिल्स बैक रोड' श्राह्यंत चित्ता-कर्षक है--प्रायः लोग वहीं घूमने जाते हैं। वहाँ से हिमालय का ्स्नोव्यू' भली भौति दिखाई देना है -- कितनी शांति और भींदर्य यहाँ

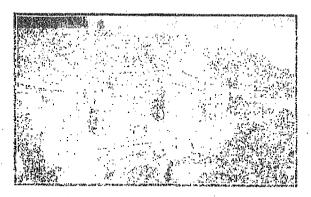

मसूरी का नरक [ लंडीर-वाज्ञार के पीछे का दश्य ]



कैभिन्स वैक रोड

विराजमान है। पैदल और घोड़ों पर चढ़ लाग घूमते दिखाई देते हैं।

यहाँ के घोड़ बहुत मज़ज़ृत होते हैं, खोर उनके पेर इतन सब होते हैं कि ऊँचे-तीचे स्थान थोंग तंग पगड़ेडियो पर भी ये चले जाते हैं, इनका पर नहीं फिमलता। यदि आप विज्ञतुल नए आदमी हैं, तो घोड़ा किराए पर ले लीजिए, जो कद का छोटा और मज़ब्न होता है, थोंर उसका मालिक आपके पीछं-पीछं घोड़ की दुम पकड़ चलता रहेगा। जगह-जगह कैमिल्स बंक रोड में आपको मीमेंट के चब्रतरे बने मिलेंगे, जिन पर घुमनेवालों को अककर बेठने की वही सुविधा रहती है।

इसके व्यतिरिक्त यहाँ 'म्बेंडल प्वाइंट' ( कैमिल्स वैक रोड के प्राय:

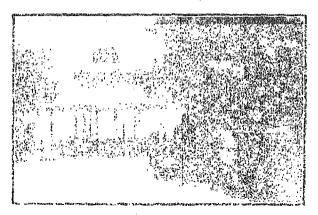

## शीतकाल में स्केंडल प्वाइंट [ यहाँ से हिमाच्छादित पर्वती का दश्य बहुत स्पष्ट दिखाई देता है । ]

वीच में ) है, जिसमें टीन की शेड पड़ी है। यहाँ यात्रियों का बैठने की सुविधा रहती है, खोर लोग यहाँ सूयोंदय का दश्य खोर स्नोव्यू भी देखने जाते हैं। यह सड़क बहुत लंबी खीर सत्तोतर है।

मसूरी अपने स्कूलों के तिथे भी सदा से प्रसिद्ध रही है। यहाँ लड़के

तथा लड़िकरों के लिये बहुत-स स्कून हैं— जस सेट जोसंफ आदि! ई० आई० आर॰ द्वारा सचालित 'ओंक प्रोच स्कून' भी 'सारी-पानी' के निकट हैं। ससूरी 'पिकनिक' और 'इक्सकरशंध' के लिये भी बहुत ही असिद्ध और अपूत्र स्थान है। धनानंद-हाईस्कूल मसूरी के धरातन में और छोटे बच्चों के लिये कविनेट स्कूल शिक्तण-कला-प्रेमियों के लिये दर्शनीय स्थान है।

यहाँ के दर्शनीय स्थान ये हैं-

- (१) कंपनी-पार्डन या म्युनिसिपल-गार्डन यहां जाने की लाइबेरी-बाज़ार से रास्ता गया है। लगभग १ या १६ मील पर हैं—नीचे की और। छोटा-या स्थान है, किंतु बहुत सुंदर और एकांत। इसमें प्रायः सभी पहाड़ी पेड़ मिलेंगे—जैसे पाइन, पापलर, खोक खादि। यहाँ नाना प्रकार के बहारदार फूल मिनते हैं। एक कमरा है, जहाँ कुछ पेड़ ध्रुप खादि से बचाने के लिये रक्षे हैं।
- (२) हैपी बैली—यह मस्री में सबसे ज्यादा निचाई पर स्थत है। इसमें एक खोर तो पहाड़ी खेती होती है, और एक खोर सुंदर 'टेनिस-कोर्ट' हैं, जो लगातार दूर तक चले गए हैं। यहाँ का दरभ बहुत ही मुंदर है। मस्री में केवल यहीं खेती होती है। यहाँ पर्याप्त समतल भूमि है, खोर यहाँ 'टेनिस-कोर्ट' बने हैं। यहाँ भी लाइवेरी-वाज़ार से होकर जाना पड़ता है, और यह भी आयः एक मील पर है। शालींबेल होटल की खोर से उतरकर यहाँ जाते हैं।
- (३) चंडालगड़ी या हाईलंड हिल— हेपी वैली से लाल स्कूल होते हुए हम लोग चंडालगड़ी गए। नाम ही से पता चलता है कि इसकी चढ़ाई बहुत सीधी है। मार्ग में महाराज कप्रथला की वड़ी विशाल कोठी सड़क के किनारे दाहनी थ्रोर पड़ती है। इसके बिलकुल ऊपर पहुँचने पर एक सुंदर, चौड़ा चौरस्ता-सा खौर एक सुंदर भवन बना है, जिसका नाम राधा-भवन है। यह किसी सेठ ने मोल ले

लिया है। इसकी सजावट देखने योग्य है। कहते हैं, शायद अमीर काबुल की ग्रॅंगरेज़ों ने यहां केंद्र किया था। यहाँ से हिमालय के

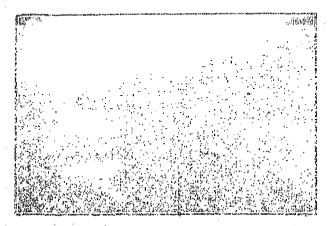

हैपीवैली खोर शालींवेल होटल [नगर के कोलाहल से दूर, सभी सुखों और सुविधाओं से परिपूर्ण यह होटल खाने ढंग का एक ही है।]

हिमाच्छादित पर्वत-शृंग दिखाई देते हैं —यदि आकाश मेघ-रहित और स्वच्छ हुआ, तो सूर्य की किरगें जब उन पर पड़ती हैं, उस समय ऐस जान पड़ता है, मानो किसी ने एक बहुत विस्तृत और चमकता हुआ रजत-खंड रख दिया हो। यहाँ से मोटर की सड़कें और चलते हुए मोटर ऐसे लगते हैं, जेस जापानी खिलौंने। यहाँ की बात हम लोग कभी नहीं भूल सकते। अब हम लोग 'राधा भवन' के निकट थे, तो पानी बुरसा, इतनी जोर से और इतनी देर तक कि हम लोग नरावर काँपते रहे— उंडक के कारख। खड़े होने की जगह भी हम लोगे को एक गज्ञ बौंडे दरवाज़े की खोल के अंदर मिली। उस समर

सहामना मालबीयजी सी चंडालगढ़ी ही में ध्यपना स्वास्थ्य सुधारने के लिये रहते थे। पानी बरसने पर मस्ती बहुत ही ठंडी हो जाती है।

(४) डियो या लाल निक्का—यहाँ भी एक पानी की टंकी है, जो खंडोर को पानी सपलाई करती है। इस खोर पाइन (देवदाह) के पैड खहुत हैं। मसूरी में यह सर्वोच्च स्थान है। चइते-चढ़ते भगवान् याद खा जाते हैं। पर क्या मजाल कि जरा भी तांवयन कब जाय। इस खोर खँगरेज़ों खीर पेंग्लो-इंडियनों की बस्ती खिक्क है। मनुष्यों की खुद्धि ने पहाड़ों को नंदन-कानन बना लिया है। यहां भी 'टेनिस-कोर्ट' बने हैं। छोटे-छोटे, स्वस्थ खँगरेज़ों के बच्चे निधड़क पहाड़ों पर उचकते-फाँदते रहते हैं। एक हम लोग हैं कि बच्चा पर के बाहर निकला, और कहा—"जुनू काट खायगा!" फिर क्यों न हमारे बच्चे कायर खीर डरपोंक हों!

डिपो की चोटी पर पहुँचन पर आप एक लोह की प्लेट लगी देखेंगे, जिसमें खुदा है। बदरीनारायण कितनी दूर है, और केदारनाथ कित और है, आदि। सतलाज वैली, गंगोत्तरी, बसुनोत्तरी, नंदादेवी आदि यहाँ से दिखाई देते हैं, और उनकी दिशा का ज्ञान होता है। वहाँ प्रकृति की लीला-भूमि देखिए, और दूर पर 'स्नोक्यू'। ऐसा लगता है, मनुष्य इस दुःखमय संसार से हटकर किसी दूसरे संसार में आ गया हो। दूरवीन से देखने में यहाँ से वर्फ का दृश्य बहुत साफ दिखाई देता है। इस पर्वत-खंड के सामने ही वे खड़ हैं, जहाँ शिलाजीत पाई जाती है।

(५) जबर सब् या खेत—डिपो के त्रागे हैं। यहाँ के जंगल में जंगली जानवर हैं, पर शिकार करना मना है—यह एक प्लेट में लिखा है। यहाँ एक सोता हाल ही में निकला है। डिपो जाते समय जो नीचे घनपोर जंगल पड़ता है, उसी में से होकर मार्ग है। घाटी में 'Wood College' है, जहाँ श्रॅंगरेज़-बन्त्ये पढ़ते हैं। बोर्डिंग भी कसी के नीचे है।

- (६) खहा पानी डिपो को छोर है। गरोश-होटल से डिपो की छोर 9 फ़लींग बहने पर हमें एक नीचे जाता हुआ मार्ग मिलेगा, जो खहा पानी जाता है। मार्ग में एक पानी की टंकी पड़ती है। थोड़ी दूर बाद बस्ती छूट जाती है। फिर खनेक चूने के महे (कारख़ाने) पड़ते हैं। उसे पार करने के बाद जंगल को मार्ग जाता है। पाइन के बुच खनेक इस छोर हैं। खहे पानी में टोल टैक्स की चुंगी है। जो टेहरी राज्य से खाते हैं, उन पर चार छाने टैक्स पड़ता है। पानी बर्फ को मात करता है। इसी छोर से टेहरी राज्य को सड़क जाती है। बड़ा घना जंगल इस छोर है—मार्ग बीहड़ है।
- (७) कंपनी खड़ इसका पानी बहुत ही अच्छा है। लोग यहीं का पानी अधिकतर पीते हैं। यह गर्गाश-होटल के बिलकुल पिछवाड़े हैं। बहुत ऊँचे (२ मर्द) से मोटी धार गिरती है। मार्ग में सिखों की गुरिसिंह-सभा पहले पड़ती है। फिर मंसाराम के खचड़खाने की छोर से जाना पड़ता है। यह। दोनो खोर पर्वत-शिलाएँ खड़ी हैं। दश्य खत्यंत अच्छा है। पगडंडियाँ बहुत छोटी-छोटी हैं।
- ( 5 ) बालोंगंज—यह सेंट जोसेफ़ स्कूल के निकट है। यहीं मस्री के बढ़े-बढ़ें कॉलेज और स्कूल हैं। घंटाघर से कुलरी को एक मार्ग जाता है (घंटाघर के नीचे ही सेवा-दन का दफ्तर है), और एक मार्ग बालोंगंज जाता है। काफ़ी ढाल मार्ग है। इसी ओर एक स्कूल भी है। किंस केव से गर्णेश-होटल के दो मार्ग हैं—एक लाइब्रेरी-बाज़ार होकर और एक वालोंगंज होकर।
- (६) मासी-फाल---- यह भी स्कूल की खोर ही है। यह खत्यंत सुंदर घाटी है। संभव है, वहाँ जंगली जानवर हों--- ऐसा लगता है। बहाँ किसी खँगरेज की 'स्टेट' है। वह चार ख्राने 'चार्ज' कर लेता खौरख पना 'गाइड' भी दे देता है। ऊपर से बहती हुई नदी है।

एक देक बना लिया गया है, जिसमें उसका पानी जमा होता है। आध मील चलकर कर की दें की उँगाई से गिरता है। प्राकृतिक दृश्यों की दिन्दे से यह स्थान बहुत उत्तम है। मस्री से देहराइन जो मार्ग जाता है, उसी पर यह नार्था-काल है।

( ५० ) चनरखड़--लाइवेरी याजार से दो मील पर है। इसी छोर सिवाय होटल है, जो मसूरी के सर्वश्रेष्ठ होटलों में गिना जाता है, और चंडालगढ़ी जाते समय मार्ग में पहला है। चमरखड़ को नीचे मार्ग जाता है। डाल बहुत है। एक मोटी धार गिरती है। नीचे भी पहाड़ ऊपर भी पहाड़। पानी पीने को पाइप लगा है।

## ( ११ ) सरे-फाल्स ।

( १२ ) सिविल हॉस्पिटल और उसके आस-पाम से मसूरी का दश्य-यह बालोंगंज जाते समय मार्ग में पड़ता है।

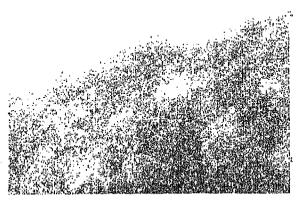

अविल होरियटल से सस्री का एक दृश्य (१३) लंढौर—यहाँ ऋँगरेज़ी की स्थायी बस्ती है। ऋँगरेज़ी के लिये यहाँ अस्पताल बना है। यह सुंदर स्थान है।

(१४) गन हिला—यहाँ एक बहुत भारी तोप खोर पानी की एक बहुत बड़ी टेंकी है, जो कुलरी और कैमिल्स बेंक रोड के भाग की पानी सपलाई करती है। यदि कैमिल्स बेंक रोड से जायँ (उधर से भी रास्ता गया है), तो ऊबड़-खाबड़ मार्ग है। लाइज़ें री-बाज़ार से जो रास्ता गया है, बह बहुत ख़=छा है। यहाँ रिक्शा खंडे करने की खाजा नहीं है। रानी कलशिया की कोठी भी मार्ग में पड़ती है। यह बहुत ऊँची पहाड़ी है। प्लेडियम सिनेमा (जो हैकमेंस ग्रांड होटल के खांधीन है) की और से भी मार्ग गया है।

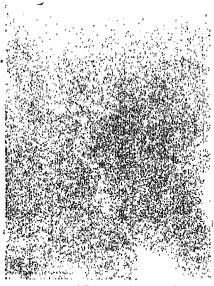

केंपटी-काल का पूर्ण दृश्य होते हए ) है । यह मसरी से व मील है (१५) मारी पानी—राजपुर से आनेवाली पैदल सड़क की चौकी पर मारी पानी है। चौकी मारी पानी आउट पोस्ट कहलाती है।

मस्री से कुछ दूर रे पर देखने योग्य स्थान निम्न-लिखित हैं—

(१) केंपटी-फाल—यहाँ जाने का रास्ता जाइज़े री-बाजार या कैंमिल्स बैक रोड से होकर (श्रेवयार्ड

होते हुए ) है। यह मसूरी से = मील है। घोड़े पर, रिक्शा पर या पैदल जाया जा सकता है। हम लोग तो पैदल ही गए। एक पहांदी हो लिया साथ में —वह रास्ता भी दिखाता था, और थरमस, भोटो कैमरा, खाने का सामान और दरी ब्राहि लिए था। यहाँ बहे सस्ते ब्राह्मी मिल जाते हैं। कैंपटी-फाल में खाने को कुछ नहीं मिलता, बातः खाने को साथ हो ले जाना चाहिए। यदि यहाँ

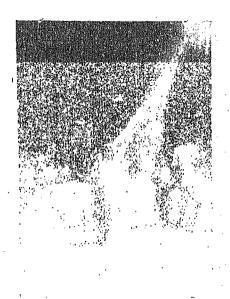

केंपटी-फाल ( निकट का एक दश्य )

से और आगे जमना-बिज भी जाना हो, तो दो दिन का भोजन रख लेना चाहिए, और ओड़ने-विद्याने दा सामान भी, क्योंकि एक दिन अवस्य लग जाता है। ३ घंटे का रास्ता है। रास्ते में बिजली के तार के खंभे बहुत दूर-दूर पर लगे हैं—मील-मील-भर की दूरी पर। बात यह है कि एक जैंबी पहाड़ी से दूसरी नीबी पहाड़ी पर तार लें जाना है, तो दो

खंभे काफी हैं, मील-भील-भर की दूरी पर । रास्ते में कोइ 'करना नहीं मिलता, जिंत हम लोगों के पान पानी था ही। यहाँ के जेत भी दर्शनीय होते हैं। हमारे यहाँ के खेतों की भाँति थोड़े ही होते हैं। दर से देखने से ऐसा जगता है, जैसे मखमल विद्धी हुई सीढियाँ हों। वरावर जमीन न होने के कारण एक ही खेत कई जगह ऊँचा-नीचा होता है। खेत. मैदान, जंगल, खोह, चट्टानें, पश-पत्ती आदि देखते-भालते हम लोग केंपटी-फाल पहुँचे । काफी थक चुके थे, गरमी भी काफी थी । लगभग ४,००० फीट नीचे उतरना पहता है, तब कहीं भरने तक पहुँच पाते हैं। ऊँचे से फारने का दश्य वड़ा सुंदर है। बहुत उँचाई से पहाड़ पर सं मोटी पानी की धारा गिरती हैं—एक स्थान पर मख्य रूप से. और यों तो हर तरफ से उस घाटी में पानी आता रहता है. पचासों छोटी-छोटी घाराएँ हैं। जहाँ पानी गिरता है, उसके अब्द नीच एक खड़ सा है, उसमें पानी भरता रहता है - लगभग ११ गज़ चौड़ा होगा । ग्रॅंगरेज़-बच्चे उसमें तेर रहे थे-मछलियों की तरह। हम लोग तनिक और कपर चढ़ गए, और खब नहाए। मोटी धार के नीचे खड़े होने से डर सा लगता था। ऐसा मालूम होता था, जैसे महान् पर्वत के ब्रंग-ब्रंग में कोई भयावनी शक्ति गिहित हो। यहाँ धान बहत बोया जाता है। खब नहाए, और फिर ऊपर चढ़े। इतना परिश्रम पड़ा, श्रीर इतनी गरमी थी कि हाँप गए, ऋौर पसीने में तर हो गए। भोजन किया, फीटो ली. चौर शाराम किया।

(२) यमुना-विज्ञ-यहाँ से ५-६ मील पर यमुना-विज्ञ है। यह भी बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थान है। यहाँ यमुनाजी के दर्शन होते हैं। रस्सी का पुल है, पार करने के लिये। यह स्थान टेहरी राज्य में है। सवारी पर आनेवालों को चुंगी देशी पड़ती है। एक शिव-मंदिर भी है। लहरें एक दूसरे से लड़ती, मिलती, टकराती और घ-घ-घ करती आगे बड़ी चली जाती हैं—बीच-बीच में पर्वत-खंड और उनके चारो कोर

दुम्य के समान उज्ज्वन और पवित्र जाता। बड़े भाग्य से ऐसे प्राकृतिक हरयों के दर्शन भिनते हैं। यहीं से दसरे दिन फिर मसरी पर्टचे।

(३) सहस्रधा। --चेहराइन और मस्री के वीचोबीच में मोडर-सड़क पर ही स्थित 'राजपुर' नानक एक संदर स्थान है। जब मस्री की

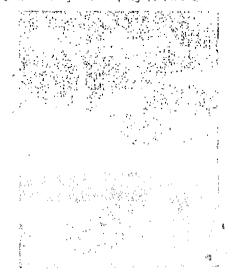

## सहस्रधारा (राजपुर) खौर वाल्वा-नदी×लेखक

मोटर की सड़क नहीं वनी थी, उस समय इस स्थान की विशेष ख्याति थी। य्राब तो विशाल भवन निर्जन हैं ( देहराइन से ७ मील )। यहाँ से २ कोस पर सहस्थारा या सनसन्धारा-नामक एक विशेष दर्शनीय स्थान है। मुक्ते जितना खुंदर श्रीर अच्छा यह स्थान लगा, उतना केंपटी-फाल और यमुना-बिज भी नहीं। यहाँ का दश्य मनुष्य अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। हम लोग मस्री से राजपुर पैदल ही आए। मार्ग में बाई और बहुत दूर पर और बहुत नीचे खड़ में एक भरना हमारे

मार्ग से रामांतर-सा बहता दिखाई देता है। रास्ते में चकैश आड़ू तथा अन्य जंगली और पहाड़ी फलों के बहुत-से पेड़ मिले। उन्हें खाते और तोड़ते चले। समय कटते कितनी देर लंगती है। जूना काट रहा था, पैर थके थे, नीचे उतरने पर कंकड़ सुभ रहे थे, पर मस्तिष्क इस और जाता ही

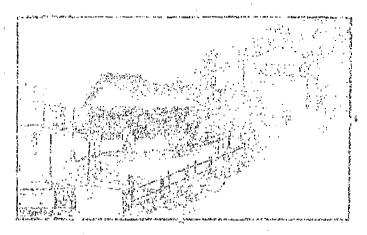

हाफ वे हाउस [राजपुर और मसूरी के बीच में ]

कैसे, वह तो प्राकृतिक शोभा देखने में व्यस्त था। राजपुर में पूड़ी बनवा-कर खाई; और इतनी खाई कि पेट फटने लगा। द्वानदार से कह दिया था कि मिर्च बिलकुल मत डालना तरकारी में —तव तो उसने इतनी मिर्च डाली कि मुस्ते भिर्च की ही तरकारी वह लगी, चालू की नहीं। यदि कहीं कह देता कि भिर्च डालना, तो भगवान् जाने क्या हाल होता। खैर, खा-पीकर सहस्रधारा की चोर चल दिए। थोड़ी दूर पर एक बरसाती नदी मिली। उसे पुल से पार किया। दो मील चलकर एक बड़ा गहरा गड्डा मिला, जो बहुत चौड़ा और खुशक था। पर लांटने पर वहाँ ऊपर कमर- कमर पानी भरा मिला, क्योंकि नौटने के पहली बाफ़ी वर्षा हो चुकी थी। यहाँ वह काले पत्थर के दुकड़े मिलते हैं। आगे चलकर सड़क मुहती है। थोड़ा आगे चलकर बाई ओर एक धर्मशाला है। कितना रमणीय यह स्थान है—न्यस्या और योग-साधन के उपयुक्त। पास ही एक नदी है, और उस पर पुल। इथर-उधर खेत—पीती की मांति — और चारो और ऊँचे-ऊँचे पहाड़। पुल पार करके एक छोटा-सा वाज़ार पड़ा, जिसमें कुछ दूकाने थीं। बर्जा-पेड़ा और कड़िहा में भुते हुए चने और मूँगफली, यही यहाँ मिल सकता है।

महस्रवारा पहुँचे। वहाँ के गंथक के चश्मे में नहाए। कहाँ तो पेट फटा जाता था, और कहाँ उमका पानी पीते ही सब म्याहा! श्रीर भूख लग आई। यह है उस पानी का प्रभाव। मुक्ते वहाँ बहुत-से लोग भिले, जिन्होंने बताय कि हम बयों से चर्म-रोग से पीड़ित थे. श्रीर लाखों दवाएँ करके हार चुके थे, किंदु ६-७ दिन में ही अपने रोग में आधी कमी पाते हैं।

पास ही बाल्दा नदी बहती है। एक महादेवजी का मंदिर तथा सहस्वधार देवी का मंदिर भी पान ही है। सहस्वधारा नाम का स्थान वास्तव में उपसे नाम के उपनुष्कृत ही है। वह पहाड़, जिस पर यह हैं, सैकड़ों स्थानों से रिसेयाता है, इसी से तो सहस्वधारा नाम पड़ा। पहाड़ों के मुहा-गर्भ में एक कुंड है। निकट ही एक धर्मशाला भी है। यहाँ पहाड़ा के बीच में बनी दो-चार भोपड़ियाँ बड़ी शोमा देती हैं। यहाँ चारो छोर पचामों भारने भारते दिखाई देते हैं। पहाड़ के भीतर एक मोती के समान जल का कुंड है। वहाँ के पर्वत से हल्की-हल्की फुहार पानी को सदा पड़ा करता है। पर्वत दुलों और पीधों की हरियाली से परिपूर्ण है। स्वयं नदी कई स्थान पर भारने बनाती रहती है। इस स्थान को न देखना भगवान की दी हुई खोंखों के लाम से बंचित होना है। जाने की इच्छा तो न होती थी, पर जाना था ही—बहुत बेमन से बहाँ से चले। रास्ते में भेरे एक माथी के विच्छू पत्ती ( प्रताक्षी ) तम गई। इसके लगते ही छोटे-छोटे वाने पड़ जाते हैं, खार जहर चड़ जाता है, परंतु भगवान की कारीमरी देखिए— उसी के पास ही एक खाँर पीया उगता है, उसकी पत्ती का रस लगा देने से तुरंत ही ठंडक पड़ जाती है।

आगे बहते ही सूयलबार पानी बरसने लगा। दोनो ओर ऊँची-ऊँची पहाई। चर्मने, उनके बीच में ऊँचा-गीचा, खदरीला रास्ता, जिसमें कहीं घर्मने तक और कहीं कमर तक पानी भर गया था। बराबर पत्थर के उन्हें सूठ-सूरकर गिर रहे थे। यदि एक भी उन्हें हम लोगों पर गिर पड़ता, या पैर किसतने के कारण हम लोग वह जाते तो कहीं नामो-निशान भी न रह जाता। किंगु ''जाको राखें साइयाँ, मार न सक्कें कोय।' वह नदी, जो जगासी थी, लौटने पर बहुत वही हो गई थी। यदि पुन न होता, तो हम लोग उसे पार नहीं कर सकते थे—इतनी तीब धारा थी। छाता लगाए थे, बरसाती कोट पहने थे, पर जिलकुन तरबतर थे। बरमात में पहाड़ी दश्य कैना होता है, यह देखने न सौनाम्य हुआ। दस-दस कदन पर करने भार रहे थे, और हरे-भरे जंगल लहरा रहे थे। राग-राम करके राजपुर पहुँचे, कपड़े बदलें, भगवान को धन्यवार दिया, और भीजन किया। ऐसी सुखनारी और भयानक सहस्रधारा की यात्रा रही। सहस्रधारा प्राकृ तक सींदर्य की परा बाड़ा है।

अब मस्री के बिषय में कुछ फुटकर एवं आवरयकीय वस्तुओं का उन्लेख करके में यह वर्णन समाप्त करता हूँ। वहाँ लोग तो घूमने, आगम और आनंद करने जाते हैं —और केवत वे ही लोग, जिनके पास रुपया और समय दोनों होता है, या वे लोग, जो अपना स्वास्थ्य सुधारने जाते हैं।

वहाँ प्रसन्ता और सुख प्रत्येक परदेसी के मुँह पर दिखाई देगा। जंगत में सचमुच मंगल मनाया जा रहा है। 'रिकिएरान' और सुख-भोग की सभी वस्तुएँ वहाँ पर्याप्त रूप में हैं। राक्सी, जुवली प्रसृति अनेक सिनेमा-घर हैं; 'रिक' है, जहाँ 'स्केटिंग' होती हैं; क्रॅगरेज़ों का नृत्य-गृह ( ट्रांशाडीरो ) है, तथा अन्य खेल-कृद के भी सामान हैं। नित्यप्रति मैच, कुरती, कॉन्फ़्रेंम, गान या नेताओं को स्पीवें — कुछ न-कुछ वहाँ होता ही रहता है। वहाँ रहनेवालों का कार्य-क्रम भी यही है- खाना, घूमना, मोना या विनोद करना। हर घोर, हर समय घापको रंग-चिरंगी, उम्टा-मे-उम्दा साहियों पहने चियाँ नितालयों की तरह इधर-उभर उद्दर्ती दिखाई देंगी। चारो घोर जैसे सौंदर्य का समुद्र उमद रहा हो। पुरुष घपने अच्छे-से-अच्छे स्ट्र, अचकन या अन्य पोशाकें पहने मित्रों या घपनी खियों के साथ टहलते दिखाई देते हैं। कहीं बिलियर्ड हो रहा है, और कहीं अन्य 'इनडोर गेम्स'। रेडियो की घावान तो हर और गूँजती रहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन दिनों मस्री ही में थे। उनके दर्शन वा सीमान्य भी प्राप्त हथा।



राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल नेहरू

इन प्राच्छाइयों को देखते हुए हमें वहाँ की कुछ बुरी बातों को भी न भून जाना चाहिए। यह मैं बता चुका हूँ कि राजे-महाराजे, नवाब, बड़े-बड़े

जमाँवार और ताल्लकेदार वहां आते और ऐशोआराम में पानी की तरह रुपया उड़ात हैं। उनके इस नितिक पतन की देखकर खोस और हृदय को कर होता है। एक छोर अमीरों की रंगरेलियों छौर गुल छरें देखिए, और दूसरी ओर वहां के नित्रासी पहाड़ियों की सन्त-शक्ल, करड़े. भोजन और रहते का स्थान । वे परिश्रमी ईमानदार और सीचे होते हैं. और कदाचित इसी का फल भगवान उन्हें कप्र के रूप में देता है। वे श्रीर के मेले सही उनका बाह्य श्रीर मले ही चित्रड़ों से उका हो. किंत उन मरभक्तों धौर छाघे पेट खानेवालों की खंतरात्मा हम सक्य कहलानेवालों से कहीं स्वच्छ है. यहिक कहीं उच्च है। मसरी में दो सीजर होते हैं – पहला मई. जन और जुलाई के महीने में । जुलाई में चारिश होने लगती है, अतः जन के अंत तक वहाँ की भीड़ छँट जाती हैं, खोर इसरा सीज़न सितंबर खोर खाँक्टोबर में होता है। इसी सीज़न में हिमाच्छादित पर्वत-धेशियों का दश्य यहाँ में आत्यंत आकर्षक होता है। सचा यानंद याजकल ही याता है। इसमें अधिकतर पंजाबी लोग ही ज्यात हैं। पहाड़ों का सर्वश्रेष्ठ शीज़न तो वर्षा के परचात हो होता है। बेचारे पहाड़ी इन्हीं छ महीनों में मज़दूरी करते हैं. और शेप छ सहीते बैठकर खाते हैं।

मस्री में नाज़े फल और तरकारी की छोड़कर अन्य सभी वस्तुएँ प्रायः उसी भाव में मिलती हैं, जिस भाव में मैदानों में। तरकारी और फल अवश्य बहुत महँगे होते हैं, और चीज़ें तो कुछ ही महँगी होती हैं।

मसूरी में भी भिखारियों को देखकर थोड़ा छाश्चर्य छवश्य हुआ, किंतु वसे ही विचार छाया कि भारतवर्ष ही कंगात है, छातः कँगलों वा सभी स्थानों पर पाया जाना स्वाभाविक हैं। खैर, भिखारी वहाँ थे कम। पूरनबंद ऐंड संस का रिंक भी है तथा जुवली पिक्चर-पैलेस भी। इसके छातिरक्त और बहुत-सी बोठियाँ उनकी हैं। भंसाराम ऐंड संस

भी वहाँ के धनाड्य पुरुषों में हूँ—उनका गरोश-होटल, मालिगर-होटल (गरोश होटल के ऊपर), राक्सी-होटल, राक्सी-पिक्चर-पैलेस आदि हैं। लंडीर में इन्हीं के घर के नीचे इनका धेंक है।

इस यात्रा का वर्णन मैंने बहुत संदोग में किया है। यह भी ध्यान रक्ता है कि सभी आग्यक वस्तुओं का वर्णन हो जाय, जिससे वहीं चिद कोई भाई जाय, तो शायद इन वर्णन से उन्हें कुछ सहायता भिल सके। साथ में फोटो कैमग, धरमस, बरसाती श्रोवर-कोट, दूरवीन, छाता आदि होना परमावर्यक है।

## नैनीताल

प्रकृति-पहण ने प्रकृति का निर्माण करके आपना नाम सार्थक किया है। प्रकृति के नाते. नहीं, पर्वत चाहि तो संदर हैं ही, पर प्रकृति की कारीगरी में संदरनम वस्त सन्दर्य है. और मनव्य की भी सर्वोत्तम वस्त उसकी

बुद्धि है। इसी के सहारे मनध्य न-जाने केंने-केंस श्चपर्व रहस्यों का उदघा-टन करता है। निर्जन. हिसक पराओं से पूर्ण धौर अगस्य स्थान आज उसने प्रथमी के नंदन-कानन बना दिए हैं।

नैनीताल भी एक ऐसा ही स्थान है।

में चारवारा-स्टेशन से सायंकात ६-१५ की गाड़ी (ई० आई० आए०) सं चैनीताल चल दिया। १२ बजे रात्रि को बरेली पहुँचा । यहाँ गाई। बदली ।

शातःकाल ५ बजे काठ-गोदान पहुँचा। स्टेशन बड़े संदर् स्थान में है।

इसके चारो छोर पर्वत है। यों तो गाड़ी जब लजकु याँ पहुँचती है, तभी से पर्वतों के दर्शन होने लगते हैं, और पृथ्वी ऊँवी-नीवी होने के कारण

कारगोदास

दो एं जिन लग जाते हैं। ट्रेन से पहाड़ों का दश्य और शोना बहुत

लुभावनी लगनी है। गाड़ी काठगोदाम तक ही ब्राती है। यह ब्रंतिम स्टेशन है। इसके बाद नैनीताल जाने के लिये बसे ब्रौर मोटरें मिलती हैं, जो स्टेशन के बाहर ही खड़ी रहती हैं। स्टेशन के निकट ही काठगोदाम का पुल है। इसकी बनावट धनुषाकार है। पुल के नीचे पहाड़ी नदी गोता कतकल शब्द करती हुई बहती है—पथर ब्रौर कंकड़ों के बिद्योंने पर। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। पास ही एक भरना है। प्रकृति का मनोरम चीत्र देखकर हम लोग नैनीताल जाने के लिये बस पर सवार हो गए। काठगोदाम से नैनीताल का पैदल मार्ग भी ज्लीकोट होकर है। नैनीताल से एक पैदल का मार्ग कालाहुंगी होता हुब्या काशीपुर को भी जाता है।

काठपोदाम से नैनीताल २२ मीज है। इसकी मोटर की सड़क, उसकी बनावट क्रीर मोटर के उपर से प्राकृतिक शोमा श्रीर वहाँ की जल वापु-

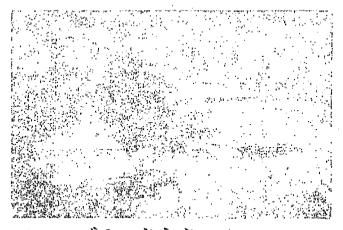

नैनीताल में मोटरों का ऋड़ा में धीरे-धीरे परिवर्तन, ये सब प्रायः चैसे ही हैं, जैसा में मस्री की यात्रा में लिख चुका हूँ। ग्रतः उसकालिखना दोहराना होगा। वैसे ही टेव्रे-मेढ़

रास्ते, वैसे ही मुंदर प्राकृतिक दश्य, वैसे ही सहरने। श्राधी दृह के बाद तो हरियाली खादि में बहुत बृद्धि हो जाती है। श्रे ग्रीबद्ध पर्वतीय दृष्णों के शिखर ऐसे लगते थे, जैते उन पर भाइ-कान्स रक्से हों। यहाँ भी सइक सस्ी की सइक से श्रिविक चौड़ी है। कहते हैं, काउगोदाम से नैतीताल बी सड़क इंजीनियरिंग का एक खान उत्तम नम्ना है। थोड़ी दृर और बड़कर दो सड़कें हो जाती हैं—एक तो खलमोड़ा आदि को चली जाती है, और दूसरी नैतीताल को। हमारी मोटर नैतीताल वाली सड़क पर खा गई, और खागे बढ़कर टोल-टैक्स देना पड़ा, और फिर मोटर सीधी नैनीताल-फील के पास ही तल्कीताल में त्थित

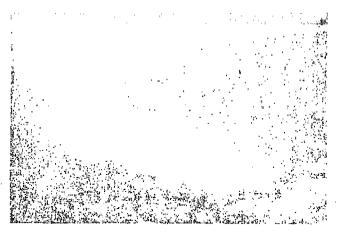

नेनीताल की एक मील

डाकलाने के पास रुकी। हम लोग हिमालिया-होटल में गए, पर बाद में इंपायर-होटल में एक कमरा ले लिया।

नैनीताल मस्री से कुछ नीचा है। यहाँ की मुख्य दर्शनीय वस्तु 'नैनीताल' है। यह भील है मील खंबी और है मील बौदी होगी। इसके एक चोर तल्लीताल बसा है, और दूसरी चोर मल्लीताल। तल्लील ताल के आगे मोटरें जाने की आजा नहीं। गवर्नर चोर बहुत बड़े खड़े आफसरों की मोटरों को छोड़कर चन्य मोटरें नहीं जा सकतीं। यहाँ भी लोग रिक्शा पर चलते हैं या पैदल। तल्लीताल घना वसा है। यह काफी सपाद है, चानः नीचें का बाजार चौर मक्षान प्रायः वैसे ही हैं, जैसे मैदानों में होते हैं। यहाँ हिंदुस्थानी बस्ती है, चानः मक्षान गंदे और छोटे है, और दूकाने भी हिंदुस्थानी तथा काफी निचित्रच। मुक्के नैनीताल मस्री की भाँति पसंद नहीं आया।

डाककाने के नीचे ही गंधक का एक चरमा है। इसका जल बहुत हाजिम है, द्यार द्यधिकतर लोग इसी जल का प्रशेष करते हैं। नैनीताल में बंबे हैं, जिनमें भील का पानी द्याता है। कहते हैं,

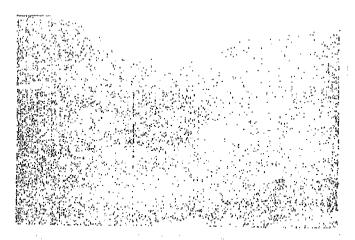

नेनीताल की भील का एक हुएय 'लाइम बाटर' होने के कारण उससे पेट ख़राब हो जाता है। नैनीताल की जल-बायु भी मसूरी के सुकाबिले में खच्छी नहीं, यह भी

वहाँ के ही लोगों का कहना है। चहल-पहल यहाँ भी बहुत रहती है, किंतु मस्र्री श्रीर नैनीताल में भेद यह है कि नैनीताल में गवर्नमेंट सीट होने के कारण श्रक्षकरों श्रीर राजनीति से संबंध रखनेवालों की ही संख्या श्रिषकता से दिखाई देगी। बह-बहे बुजुर्ग, बह-बहे श्रक्तसर तंजी से श्रपने काम पर जाते दिखाई देते हैं—जैसे उन्हें फुरसत न हो। यहाँ लोग श्रपने-श्रपने कामों से जैसे श्राते हों। 'एक पंथ, दो काज' हो जाते हैं—पहाड़ी प्रांत की सेर भी श्रीर श्रक्तमरों में मिला-भेंटी भी। वह सस्ती, वह बेपरवाही, वह विनोद, खुटी और श्राराम करने का माब, जो मस्र्री में लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, यहाँ नहीं। यहाँ लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है, यहाँ नहीं। यहाँ लोगों के चेहरे सभीर होते हैं—श्रपने बहण्यन में हुने हुए, जैसे वहां के माम्ली लोगों से वे लोग कटे-कटे धूमते हों। मस्र्री की-सी श्रामीयता, प्रेम और समता हा भाग यहाँ कहाँ?

ऐसा नहीं कि यहां केवल अफसर और 'जीहुजूर' लोगों का ही जमाव रहता हो, बल्कि वहुत-से और लोग भी पर्वतीय सुंदरता देखने के लिये आते हैं। उनके चेहरों में आप वे ही सब बातें पावेंगे, जो मसूरी में। भेंद इतना ही है कि मसूरी में केवल एक ही 'केटागेरी' के लोग होंगे, और यहाँ दो 'केटागेरी' के। मसूरी के सुकाबिले में यह स्थान छोटा भी है, और अधिक घना वसा भी। कारण यह कि संयुक्त भांत के लोगों के लिये सबसे निकट यही 'हिल-स्टेशन' है, और कदाचित सबसे सस्ते में लोग यहाँ निपट लेते हैं। मकानों के किराए का तो यहाँ यही हाल है, जो मत्री में, किंतु खाने-पीने का सामान, फल और तरकारी आदि यहाँ मसूरी के सुकाविले सस्ती है।

नेनीताल खाँर उसके खास-पास निम्न-लिखित स्थान देखने योज्य हैं— (१) टिफिन टाप, (२) पखानदेवी, (३) लेंड्स एंड, (४) खरपाताल, (५) सातताल, (६) सूखाताल, (७) चाइना पीक, (६) स्नोब्यू, (६) लढिया कोटा, (१०) शेर का डंडा, (१९) फलांडरिस्थ-कॉलेज, (१२) कालाखान, (१३) गिटिया, (१४) सिपाहीधारा, (१५) कृष्णपुर, (१६) शिव-मंदिर, (१७) वीर भट्टी, (१०) जूर्ना कोट, (१६) मनोरा, (२०) गोंधा, (२०) सेंट जोसेफ - कॉलेज, (२२) वेलेजली - गर्ल्स - हाईस्कृल, (२३) खासियंन व्यान सेंट्र कॉलेज गर्ल्स, (२४) गवर्नमेंट-हाउस, (२५) सेंक टेरियट, (२६) कोंसिल-हाउस, (२७) टेंक (गवर्नमेंट-हाउस के ऊपर), (२०) सेंट फ्रांनिस कॉलेज, (२६) नेनादेवी का

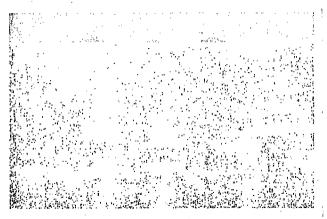

## नैनादेवी का मंदिर (नैनीताल)

मंदिर, (२०) नैनीताल - भील के वाई छोर एक पहाड़ के नीचे देवीजी का मंदिर, (३१) छाइस-खड़ (स्नेन्यू के पास), (३२) फ़्लैट (खेल के मेदान), (३३) सिनेमा - गृह तथा स्केटिंग के लिये बिलिंडग (फ़ैल्ट के पास), (३४) सूखा ताल और (३५) सहिया ताल।

अब मैं संत्रेप में मुख्य-मुख्य स्थानों का वर्णन करता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यहाँ की मुख्य दर्शनीय बस्तु नैनी-मील है। इसके

बारों और ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं। हाँ, जिस श्लोर पोस्टग्लॉफिस है, उस और पहाड़ नहीं हैं। गैनीनाल बहत नीचे पर बसा है। मील के चारी श्रीर कुँची पहाड़ियाँ हैं, जिन पर कोटियां वर्ती हैं। कोटियों पर जाने के विये हर थार मेनडों की गंहण में एमफास्य की बनी चीडी सड़कें हैं। भील की शोभा ऊपर से देखते में बड़ी संदर है । विशेषकर रात्रि के समय जब क्षेत्री-क्षेत्री पहाड़ियों पर स्थित कोठियों की बिजलियों जल जाती हैं. थीर उनकी परछाई जल में पढ़ती है, तो भत्तभाताता हत्या शांत जल अपूर्व शोसा दिखलाता है । उस समय जल की स्वर्शिम आभा अदिनीय होती है । दिन में भी भील की शोभा अपूर्व होती है । प्रचामी छाटी-छोटी डोंगिया कील में हैं, जो इधर से उधर चलती रहती हैं । इस लोग अक्सर अपने हाथों से फील में 'बोटिंग' का छानंद उनाया करते थे। फील काफी गहरी है, और जल का ताप-कम प्रत्येक स्थान पर एक-सा नहीं है--कहीं कह गर्भ, कहीं ठंडा और कहीं बहुत ठंडा। लोगों का कहना है, इस फील के गर्भ में बहत से भोते हैं, जिनसे गर्म और ठंडा पानी निकला करता है, इसी सं फील में प्रत्येक स्थान का ताप-कम असमान है। प्रात्रः ज्ञल हुंडा होता है। किनारे-किनारे लगी सिवार निकालने के लिये सदा आदमी काम करते रहते हैं। बीच में सिवार नहीं। बीच-बीच में लोहे के गोल-गोल बंद हुंड़ से पड़े हैं, बिलकुल बेस ही, जैसे कलकरें। में गंगाजी में पड़े हैं। नायों की शोभा उस समय अवर्णनीय होती है. ·सब उनमें 'ऐसं' होती हैं। पालदार नावें एक साथ छुटती हैं, तो ऐसा. सगता है, जैसे बहत-सी बड़ी-बड़ी चिड़ियाँ खपने बड़-बड़े सफ़ीद पर फैलाए पानी की सतह से चिपकी हुई-सी उड़ती चली जा रही हों। भील के दाएँ बाएँ पको सड़कें हैं, जिन पर तिपाइयाँ पड़ी हैं। दर्शक उन पर बैठकर अपनी अकावट मिटा और फील की शोमा देख सकते. हैं। भीता के किमारे कई बीट-हाउस हैं, श्रीर एक जल-स्लब भी। तल्लीताल से भील की दाहनी खोरवाली सदक पर थोडी दूर चलिए,

तो उसके किनारे बहा-बही दूकाने हैं, और उसके किनारे पर क्थित पहाड़ी पर बहा-अं। कोटियाँ और होटल। यह सहक मल्लीकल की गई है, और फ़लैट के नम निकलती है। यदि मील के वाहें और (तल्लीताल से) चलें, तो किनारे-किनारे चहुत ही मीधी और केंगी चहाने हैं। उस ऊर्चा पहाड़ी के नीचेवाली सहक पर दाहनी और की सहक की मीति चहक-पहल नहीं। यह बहुत शांत स्थान है, जैसे वहां शांति का निवास हो। अंगरेजों के बच्चे अपमे स्कूल के मास्टरों के साथ कभी-कभी वहां आते और एक ऊँचे स्थान पर बने हुए चतुतरे से फाँद-फाँदकर तेस करते हैं— ठंडे जल में। वह कितने परिध्यमशील, अध्यवसायी और साहसी होते हैं। उन्हें वंसा ही बनाया जाता है, और हमें चचपन में ही मा-बाप फूल-पान बना देते हैं। नभी तो फूल के ऊपर पर पड़ने से हमें जुकाम हो जाता है—यह हमारी नाजुकधदनी है, तभी तो वह मालिक हैं, हिनया-भर में राज्य करते हैं, और हम मीकर और दुनिया-भर के ठुकराए हुए। तो भी न-जाने हम किस वात पर एं ठते हैं !

थोड़ी-थोड़ी दूर पर दोपहर के समय लोग मछली की कटिया हाले किनारे पर लेटे या बैठे दिखाई देंगे। होटल या घरों में न सोए, यहीं बैठे खोर पड़े रहे। चलो, एक रागल ही सही। धिन्नियाँ न गिनी, प्रकृतिक सेंदर्य के दर्शन ही कर लिए। थोड़ो दूर बढ़ने पर एक देवीजी का प्राचीन मंदिर पहाड़ी की तलहटी में है। वहाँ मक्तों की कमी है। सूद और कालर लगकर भगवान और देवी-देवताओं की भिन्न नहीं की जाती। यह सड़क भी खाग चलकर 'फलैट' के पास निकलती है (बाई अोर)। यह सड़क प्रातः-साये चूमने के लिये बहुत उपयुक्त है। ताल के दिल्लिए की खोर के पहाड़ का नाम 'खामार पाटा' खीर उत्तर की बोर के पहाड़ का नाम 'चीना' है।

मान के इस ओर मल्लाताल कहलाता है। मील के किनारे ही

नेन।देवी का मंदिर है, जिसमें दो-एक साधु भी दिखनाई दिए। मंदिर में एक छोटा-सा धर्मशाला भी है। मंदिर प्राचीन है, धौर उसमें मुख्य मूर्ति नेनादेवी की है, बिंसु दो-एक खन्य मूर्तियाँ भी हैं। ऐसे स्थान में मंदिर देखकर खांतरिक धानंद होता है। हिंदुत्व का भाव एक बार हद्य में हिलोरें मारने लग्ना है। मसूरी में भी कदाचित दो मंदिर हैं। नैनीताल में दो मंदिर हैं।

इसके पास ही दो बड़ी इमारतें हैं—एक में स्केटिंग होती है, दूसरी में सिनेमा-एह है। पास ही एक ऊँचे पर काफी बड़ा कटहरेदार चबूतरा है, जिस पर बैठने के लिये तिपाइयाँ पड़ी हैं। यहाँ से मील का दस्य बहुत मुंदर मानुम पड़ता है।

इस स्थान का नाम 'फ़्लैट' है, ख्राँर नाम के ख्रतुसार ही यह स्थान चहुत लंबा-चोड़ा मैदान है। इतना लंबा-चोड़ा, जिसमें घोड़े दीड़ाए जाते हैं, ख्राँर फुट्याल तथा हाकी खेलने के लिये कई फ्रांग्डें बनी हैं। सार्यकाल विक्तांड़ियों का खेल देखने को हज़ारों ख्रादमी जमा होते हैं। एक ख्रांर बहुत ऊँची दीवार है, ख्राँर उस पर कटहरे लगे हैं। यह 'फ़्लैट' कई ख्रोर कटहरे से विरा है। इसी पर १२ महे, १६३७, बुधवार को सार्यकाल शायद एडवर्ड दि एट्थ (चर्तमान ड्यूक ख्रोफ़् विंडसर) के 'कारोनेशन' के उपलक्त में खूब ख्रातश्वाजी छूटी थी। मैं भी उस दिन चहीं था। बड़ी भीख थी, किंतु 'फ़्लैट' सबको स्थान दे सकता था, क्योंकि काफ़ी लंबा-चीड़ा था।

मल्लीताल का बाज़ार तल्लीताल के बाज़ार से कही अच्छा और साफ है, किंतु जो सफाई, सजाबद और अच्छाई मस्री के बाज़ारों में है, उसका चतुर्थाश भी यहाँ नहीं।

गंदगी यहाँ भी पर्याप्त है। बाज़ार काफ़ी बड़ा है, और हर प्रकार की वस्तुएँ भिल जाती हैं। बड़े-बड़े फर्म, कंपनियाँ आदि भी इसी ओर हैं। इस ओर ऊँचे स्थानों पर स्थित कोठियों पर खँगरेज भी रहते हैं। और आगे बदकर 'मेकेटरियट के भवन हैं। ये वह सुंदर और

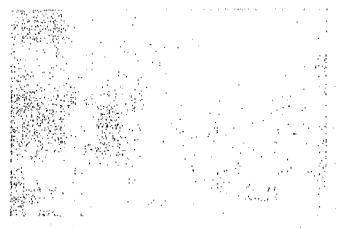

## सेक्रेटरियट-भवन-नेनीताल

पहाड़ी के नीचे बने हैं। चौर, यह स्थान खाम तौर से चुनकर तय किया गया होगा, ऐसा लगता है। इसके चास-पास कई एक छोटे बहे, किंतु सुंदर बाग हैं। यहाँ से नैनीताल का दृश्य बहुत मनोहर दिखलाई देता है।

चाइना पीक जाने का हथर ही से रास्ता है। नैनीताल में सर्वोच्च स्थान चाइना पीक ही है। लाल और हरी पत्तियों के पेड़ चालग-चालग पंक्ति में ऐसे खड़े दिखाई देते थे, जैसे दो टीमें (दल) भिन्न भिन्न रंग की पोशाक पहने 'डिल' (कवायद) कर रही हों। यहाँ इतने द्यायक रंग-विरंगे फुल दिख्योचर होते हैं कि चित्त प्रसन्नता की सीमा को पहुँच जाता है। कहते हैं, जितनी जड़ी-बृटियाँ इस रास्ते में हैं, उतनी कहीं नहीं। दुनिया-भर की जड़ी-बृटियाँ यहाँ उपती हैं। इस चोर कोई फरना नहीं। फरना तो नैनीताल-भर में नहीं है, जब कि मस्री में बहुत-से भारते हैं। यहां कठिन, सीधां बढ़ाई गई है। हम लीग एक राम्ते से गण, और दूसरे में लीटे। यहां में बदरीनाथजी की बरफ बहुत साफ दिखाई देती है। नैनीताल से यह लगभग १,००० या १,७०० फीट उँचाई पर हैं, च्यतः बहाँ की हवा का अधिक मधुर और ठंडा होना स्वामाविक ही है।

दूसरा रास्ता छोटा तो अवश्य है, पर वहा ऊबह-सावह, ऊँचा-नीचा और कहां-कही कप्ट-पद है। सहक के एक बोर बहुत नीचे गहुंदे हैं, ध्यौर ऊपर से नीचे का दृश्य देखने में बहुत अच्छा लगता है। किंद्रु इस बोर भी लोहे के सीव्यं नहीं लगे हैं, और सहक भी कम चौड़ी है, और वसवर भी नहीं। जाते समय हम लोग बंदरों की तरह मुख्य मार्ग छोड़कर short cut (लघु मार्ग) के फेर में पहाड़ी खंडों की पकड़-पकड़कर चढ़ते थे, किंद्रु मुख्य सहक के आस-पास ही रहते थे। ऐसा करना खतरनाक था, किंद्रु कितना आनंद इस स्वतंत्रता-स्चक भूमि में आता है—मनुष्य अपनी घर-गहस्थी, सांसारिक कच्च आदि भूला, अपने नेत्रों से प्रकृति का सौंद्यं पान करता हुआ, अपनी आत्मा की तृप्त करता हुआ अपने बापे को भून जाता है। रास्त-भर तरह-तरह की पत्तियाँ और रंग-बिरंगे फूल तोड़ते हुए हम लोग वह रहे थे। थोड़ी दूर आने पर एक सज्जन, जो वहीं के रहनेवाले एक सम्य और मध्यम धेगी के गृहस्थ थे, घोड़े पर चढ़ चाइना पीक के उस और अपने गांव जा रहे थे।

वहाँ के निवासी कितने सहदय, प्रेमी और तिर्मल तथा सात्त्विक भाव-वाले होते हैं। हम लोगों के माथ वरूचे भी थे बारह-बारह वर्ष के। हम लोगों के लाख कहने पर भी उन बाह्यरा और ज़मीदार महोदय ने अपने पास बचों को बैठा लिया, और रास्त-भर इधर-उधर की बात करते रहे। एक हमारे पांत के ज़मीदार हैं, जिनमें सहदयता और प्रेम का ज़ैसे अभाव ही है। बादल धिर आए, पानी की फुहार पड़ने लगी, किंतु वहाँ हहरने का स्थान कहाँ—हम लोग छपर बहुते हो गए। पहाड़ों का इतना सुंदर दश्य जीवन में केवल एक ही बार देखने का द्यवसर धोर प्राप्त हुआ था, धोर वह था सहस्रधारा की यात्रा में। हवा इतनी तेज़ कि किनारे खड़े हों, तो गिर पहें।

यहां की और सहरों की हवा में वैसा ही अंतर है, जैसा चार दिन के आसी रंग्नी चावल और कालका-भंडार के ताज़े रसगुरुल के प्वाट में। यहां लक्ष्मी टेक टेककर पहाड़ों पर चड़ने-उतरने में क्या आनंद आता है—एक सेकेंड में थके, बैठे, थकावट हर की, और फिर चले। चुंगी-घर के पास एक विशाल वृत्त है, वहीं बैठकर देखने से नगर का पूर्ण इस्य दिखांड देता है, और देखने में यहुत मनोरम लगता है। प्रकृतिदेवी का निकेतन नैतीताल टीक के बत्तों का घर है। कुछ पेड़ों में मुक्कट की तरह सजी हुई पित्रमां होतो हैं। जंगल और नगर का मुंदर सम्मिश्रमा थहीं दिखांई देता है, मानो घनघोर जंगल नगर के ऐशोआराम और तड़क-मड़क से पेम-पूर्वक मेंट कर रहा हो।

राधि के समय चारो बोर जब ऊंची-ऊँची पहाडियों पर स्थित कोठियों की बतियां जल जाती हैं, तो ऐसा लगता है, जैसे श्याम धन के बीच-बीच में ज्योतिर्मय तारागणा। कोठियों से निकलता हुआ पुद्याँ मनुष्य के हृदय में अलौकिक सुख और सुषमा का प्रादुर्गाव करता है। अपने होटल से भी देखने में यह दृश्य ध्वर्यानीय होता है। एक और हरे-हरे पेड़ां का भुरमुट और लहलहाता जंगल और एक और (अलमोड़ा जानेवाली सड़क जिस ओर है, उस और) सेकड़ों मील तक नीचे पर स्थित पहाड़ी घाटियां और लंबे-चौड़े, ऊँचे-नीचे मैदान। यह नीचे का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखलाई देता है।

हमारे होटल से हाकर गवर्नमेट-हाउस का रास्ता था। एक दिन वहाँ गए। पहले सेंट जोसंफ्र-कॉलंज पड़ता है। वह उँचाई पर स्थित है, और बहुत काफ़ी घेरे में उसके मवन तथा खेलने के मेदान हैं। गवर्नमेंट- क्षाउसक देखा । उसके थोड़ा और ऊपर चड़ने पर टेंक पड़ता है । यह एक तैरने का ऋव है। सायद सिर्फ ग्रांगरेजों के लिये। पदा टालाव है. चारो क्योर करियां पर्वा हैं। फॉदने के नियं जम के कपर एक नहता गग है। यहाँ से थोड़ी और उँचाई पर एक चडान है - काफी केंची और चीड़ी। यहां में कारगोदाम और नैनीताल के बीच की भीम श्रीर एसफास्ट की सड़क पर व्यावेन्जाते सीटरी का व्यावेद लीजिए । वैनीताल से मोटर और यमें एक माथ ऊपर-नीचे ब्राती-जाती हैं। क्योंकि सड़क, जैसा पहले कह चुका है। काफी चौड़ी है। वहां से लीट-कर कौरिन-चेवर था - नखनऊ के सुकाबिले बहुत छोटा भवन, किंतु बहुत सुंदर् । बहां से लौटकर जब होटल आए, तो एक बरात निकल रही थी। उसका वर्गान कर देना भी अप्रासंगिक न होगा। आगे-आगे दो-तीन बादमी अजीव तरह से नाचत हुए जा रहे थे-- व बहुत उचक रहे थे। उनके हाथ-पेर फड़क रहे थे। टॉर्गे, गरदन, हाथ, सब टेंदे हए जाते थे। श्रपनी पोशाक में, जो बहुत सादी थी, श्रर्थात् पाजामा, कोट चौर टोपी, बराती थे। एक बाजा बज रहा था-वह भी पहाड़ी दंग का था। यह थी पहाडियों की बगत।

इसके खितिरिक्त 'लैंड्स एंड' भी वहाँ का दर्शनीय स्थान है। इसी सोर से 'टिक्किन टाप' भी जात हैं। 'लैंड्स एंड' नाम पड़ने का कारण यह है कि एकाएकी एक स्थान पर सड़क कक जाती है। वहाँ से हजारों फीट नीचे गड़दे हैं, और एक बिलकुल सीधी पहाड़ी चहान के ऊपर 'लैंड्स एंड' स्थित है। कटहरा लगा है, सायवान पड़ा है, और उसके

अ गर्वनेमेंट-हाउस के ग्रंदर एक वड़े कमरे में मुंदर वनस्पति-उद्यान है। उसमें कई काफ़ी लंबे-चौड़े बाग़ हैं। वहीं एक स्थान पर पास ही बहुत-से पशु-पत्ती बंद थे, शायद वे भी गर्वनेमेंट-हाउस के हों।

नीचे तिपाइयां हैं। वहाँ से खुरपाताल आदि दिखाई देते हैं। उधर से एक गस्ता भी है खुरपाताल जाने का—कठिनता से डेद-दो फीट चौड़ी एक पगडंडी है, उमी मीची चड़ान के ऊपरी भाग में, जिसके नीचे हजारों फीट नीचे गङ्डे हैं। हवा का एक तेज मोंका आपको पगडंडी से उड़ाकर नीचे गिराने के निये काफी है—दूसरी और पगडंडी के जंगल हैं। इतना भयानक वह रास्ता है। में १ या १॥ मील उसी रास्ते से गया, और लीट आया। मेरी बोटी-बोटी कॉप रही थी, और प्रत्येक खास में ईश्वर का नाम निकलता था। यहीं से खुरपाताल जा सकते हैं।

'स्नोब्यू' भी दर्शनीय स्थान है। प्रातःकाल वहाँ पहुँच जाइए। सैकड़ों मील फैले, बरफ से ढके पहाड़ आपको दूर पर दिखाई देंगे। यहाँ का दश्य अवर्णानीय है। टीनशेड के नीचे तिपाई पर बैठ जाइए, वहाँ का आनंद लीजिए। श्रीधर पाठक का 'प्रकृति-वर्णान' याद आ जाता है। पहले इसी स्थान के पास गवर्नमेंट-हाउस था, किंतु अब वह दूसरी जगह बन गया है। 'स्नोब्यू' के पास ही 'आइस-खड़' है। इसी और 'लिडिया-कोटा' है।

सिपाहीधारा जाने की सड़क पोस्टब्रॉफिस के पास से है—वही सड़क, जिम पर मोटर चलते हैं। यहाँ नहाने से बड़ा ही ब्रानंद ब्राता है। इस सड़क पर दो मील जाने से इसके ब्रातिरिक्त ब्रीर बहुत-सी दर्शनीय बीज़ें नैनीताल के ब्रास-पास हैं। उनके नाम दिए जा चुके हैं।

नेनीताल कुमायूँ डिवीजन के यांतर्गत है। बरेली से रहेलखंड एँड कुमायूँ रेलवे काठगोदाम तक यांती है, श्रीर लखनऊ सिटी-स्टेशन से सीधे काठगोदाम भी। यह समुद्र-तट से ६,४०० फीट ऊँचा है। वर्षा यहाँ काकी होता है। वर्ष में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर-महीने में वर्षा अधिकतर होती है। जाड़े में यहाँ बहुत सरदी पड़ती श्रीर बर्फ गिरती है। गरमी में यहाँ इतनी ठंडक होती है कि मैदान के रहनेवालों को ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं। नेनीताल का प्राचीन नाम

## 

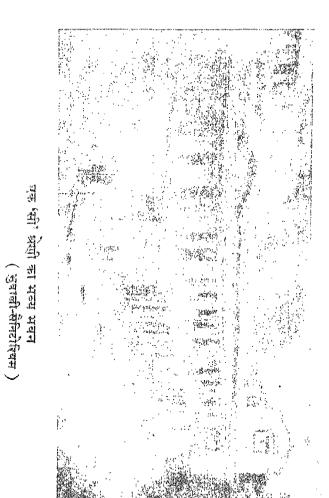

# भूज भांत की पहाड़ों आजा.

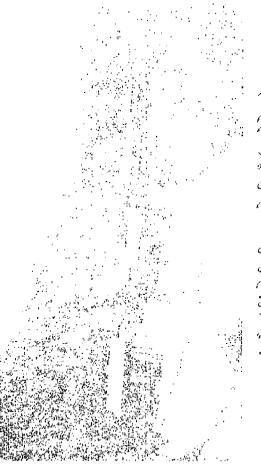

'ए' क्रोर 'वी' श्रेग़ी की कुछ भोपड़ियाँ ( काटेजेल ) ( सुवाली-कैनिटोरियम ) त्रिऋषीश्वर था। कहते हैं, यहां ऋति, पुनस्य और पुनह नाम के तीर ऋषि तपस्या करते थे। यहां यहा भारी जंगत था। सन् १८४० के यह इस स्थान का पना लगकर ऋँगरेज़ों ने इसे बसाना छार स कर दिया।

नैनीताल से कुछ दूर तक निम्न-लिखित स्थान हैं--

(१) भुवाली—यह नैनीताल में सात भील दूर है। मांटर से जाने में बहुत खर्च पहता है, और अफ़ी चकर हैं। अतः यहां से लोग प्रायः घोड़ों, रिक्शा, डांडी पर या पैदल ही जाते हैं। हम लोग पैदल ही गए। 'लोएस्ट चाइना रेंज' नाम की भड़क से होते हुए हम लोग चले। नैनीताल से भुवाली आने में बहुत मुंदर प्राकृतिक दश्यों के दर्शन होते हैं। कहे एक भारने रास्ते में पड़ते हैं। कहते हैं, उन भारने का 'आइरन बाटर' वड़ा लाभदायक होता है, जो बिलकुल सच है। पहले हम लोग भूमियाधार गए, जो प्राकृतिक मेंदर्य के मध्य में स्थित है। वहां से भुवाली मोटर की मड़क से होकर पहुँचे। यह स्थान काफी छँचे पर है। अस्पताल के पास काफ़ी जमीन है। यह स्थान काफी छँचे पर है। अस्पताल के पास काफ़ी जमीन है। यह स्थान काफ़ी छँचे पर है। अस्पताल के पास काफ़ी जमीन है। यह स्थान काफ़ी छँचे पर है। अस्पताल के पास काफ़ी जमीन है। यह का प्रवंध, भवन, रोगियों के कमरे, सफ़ाई, आबोहवा, सभी सराहनीय हैं।

भुवाली अपने भारत-प्रसिद्ध चय-रोग के अस्पताल (किंग एडवर्ड सेविथ सेनीटोरियम ) के लिये प्रसिद्ध है । यह अस्पताल काउगोदाम से अल्मोड़ा जानेवाली सड़क के किनारे भुवाली-बस्ती से एक मील पूर्व ही स्थित है । इस अस्पताल का निर्माण अन १६१२ में हुआ, और तभी से इस स्थान की प्रसिद्धि और जन-संख्या में वृद्धि हुई । इसके पूर्व यह उत्तराखंड की एक साधारण चट्टी थी । यहाँ चीड़ के वृद्धों की अधिकता है, जो ज्ञय-रोग के लिये अस्पत उपकारी हैं । हिमालय पर्वत थी कुमायूँ पहाड़ियों पर यह स्थित है, और समुद्ध-तल से इसकी उँचाई ६,००० कीट है । चारो और शहय-श्यामल । पर्वत-श्रेणियाँ मालाकार फैली हुई हैं, और इस स्थान के दृश्य को अध्यंत नयनाभिराम बनाती हैं ।

६२५ एकड भृषि में शास्पताल है। यहाँ की शीतल, मंद समीर में बोक्स-सहुत में भी गरमी का नाम नहीं रहता। वाठगोदाम से यद स्थान

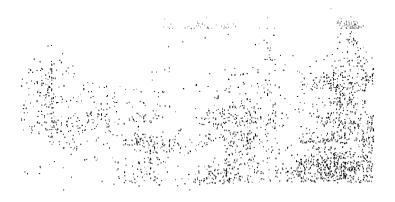

## भुवाली-सैनीटोरियम्

२१ सील है। वर्षा प्रायः ५० इंच होती है। मार्च से नवंबर तक कम-से-कम ४०० और अधिक-से-अधिक ६०० फ्रैरनहाइट ताप-कम रहता है।

यहाँ मार्च से जून तक गरमी रहती हैं। गरमी के सीज़न में रोगियों की वही चहल-पहल रहती हैं। यह ऋतु रोग के लिये अत्यंत लाभदायक हैं। गरमी यहाँ नाम-मात्र को ही होती हैं। जुलाई से सितंबर तक धर्पा-ऋतु रहती हैं। पहाड़ की यह ऋतु रोगियों को दुःखदायक होती हैं। खोले और पानी की माड़ी तो लगी ही रहती हैं, साथ ही 'होलू' (बाल्पमय वायु) उड़ा करते हैं, और उनसे बचने के लिये रोगियों को अपने कमरे में कैदियों की माँति बंद एड़े रहना पड़ता है। विशेषकर उन रोगियों को, जो ए० पो० केस होते हैं, 'फ़लूड' आ जाने का बड़ा डर रहता है। वर्षों का बाहा रूप अत्यंत विताक्षक होता है। प्रतिस्वाग

बदलते हुए आकार के रंग-विरंगे दृश्य इतने मनोहर होते हैं कि इन्छा होती है, घड़ो-घड़ी फोटो हो निया करें। पर्यत की छाता पर नेजते हुए बादन खौर बच्चों की जड़ ने निकलते हुए 'हौत्तू देखने में बड़े सुंदर नगते हैं। वे बादल कभी तो खाने स्थान पर रुके हुए खौर कभी नायु-विग से भागते हुए दिखाई देते हैं। श्रीमुमिश्रानंदनजी पंत की प्रसिद्ध खादन 'किंता का शत्यज्ञ रूप यहां दिखाई पहना है। सूर्य खौर पूप के दर्शन तो कभी-कभी दो-चार मिनट को होते हैं। यहां के ऑक्टोबर खौर नवेंबर महीने वर्ष-भर में सबने उत्तम होते हैं। चहां के ऑक्टोबर खौर नवेंबर महीने वर्ष-भर में सबने उत्तम होते हैं। चहां के ऑक्टोबर खौर नेजने की दिए से। दिसंबर, जनवरी खौर करवरी में यहां कई। सरदां पढ़ती हैं, धर्क की वर्षा होनी रहती है। यहां करित चार खौद लेते हैं, खौर सहक पर बर्फ की पत्ने पड़ी रहती हैं। छितुरानेवाली हवा की बात न पृक्षिए! बर्फ की वर्षा के परचात् पर्वतों की शीमा अवणानीय होती हैं।

सइक के किनारें ही अस्पताल का फाटक है। फाटक की बार्ड ओर एक टीनशेंड में दो तिवाइयों, नए आए हुए मर्राज़ों के बैठने के बास्ते, पड़ी हैं। फाटक से कड़ी चढ़ाई चढ़कर अस्पताल के अंदर एक सड़क द्वारा प्रवेश करना पड़ता है। फाटक पार करने के थोड़ी दूर बाद, सड़क की दाहनी ओर, तरकारी और फलवाले की दूकन है। थोड़ा और आगे बढ़कर उभी और अस्पताल का डाकखाना है। थोड़ा और आगे बढ़कर उभी और अस्पताल का डाकखाना है। अस्पताल का यह निचला भाग घाटी कहलाता है। थोड़ा और आगे बढ़कर हाइनी ओर जोशी रेस्ट-इाउम है, जिसमें नए रोगियों के ठहरने के निये चार कमरे हैं। उमी और थोड़ा नीच पर पुरुष-नसों के क्वार्टर्स बने हैं। थोड़ा और आगे बढ़कर बाई और यहाँ के बोब कर बाई खोर यहाँ के बोब वाले, वाह खार बाह खोर थाड़ा की खोर आगे बढ़कर इसी और यहाँ के बोब वाले, का वेंगला है। थोड़ा और आगे बढ़कर इसी और यहाँ के बोब वाले,

बहइयां और मज़दूरों बादि के रहने के कमरें और दाहनां छोर यहाँ के हैं डक्स के के क्वार्टर्स हैं। इसी और थोड़ा आगे बहकर खी-नसों के ५

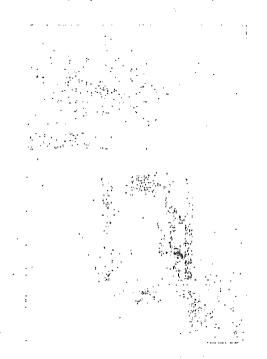

## डॉक्टर प्रेमनारायण शर्मा

[एम्० डी० (रोम), टी० डी० डी० (बेल्स), पी० एम्० आर० (रोम ] कार्टर्स हैं, और सड़क की बाई ओर पानी की टंकी है। थोड़ा और आगे चलकर एक फाटक पड़ता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर काली नीचे पर बाई और 'डी' क्लास पड़ता है, जहाँ सीहियाँ उत्तरकर जाना पड़ता है। 'डी' ब्लाक में ६ कमरे हैं। उसके कुछ नीचे सीही उत्तरकर 'धुलिस-ब्लाक' हैं, जिसमें बारह सीटें हैं, और एक पाटांशन (विभाजन) कें चार-चार बेड हैं ।

सदक की दातनी और ऊंचे पर 'मी' ब्लाफ है, जो दुर्मजिला है, और उसमें वारह कमरे हैं। निकट 'मी बनाक मेंटल' है। यह भी दमंजिला है, और इसमें भी बारह कमरे हैं। हर कमरे में एक इलमारी एक सेज एक क्रम्सी और एक चिलमची होती है। थोड़ा और आते बहकर आई श्रोर रसोई-घर है, जिसमें एक , पुलिस और 'डी' ज्वाक के गैगियों का खाना अस्पताल की चौर से बनता है। सी. बी धौर ए कलाम के मरीजी को अपने खाने का स्वयं प्रयंध करना पड़ता है । उसके लिये उन्हें अलग रसोई-घर के कमरे मिलते हैं। धोदा और खारे वटकर, सदक की वार्ड क्योर सीड़ी चड़कर, 'एक्' कतास है । इसमें बीग वेड हैं, जिनमें से दो गढ्वाल-रेजीमेंट के, दो रामपुर के और १६ मैनीटोरियम के हैं। एक-एक पार्टीशन में दो बेड होते हैं। इसके आगे बहकर इधर-उधर थोडी-थोड़ी दूर पर ए और ध काटेजेज़ बनी हैं। अयः संख्या में २ ए काटेज, ३ वी काटेज होंगी। बाटेजेज के बाई और बी ब्लाक के चार कमरे हैं। सदक के दाहनी ओर तीसरा सी ब्लाक है, जिसमें छ कमरे हैं। थोडा और आरो बहकर 'रंड कास बलाक' है, जिसमें चार कमरे और छ सीटें हैं।

यहां के बाद सड़क दो भागों में बँट जाती है। दाहनी थोर जाने पर धाकिस मिलता है, बाइं थोर सीय बढ़ जाने पर पुरुषों के रिकिएशन होल के बाद बी बलाक पड़ता है, जिसमें छ कमरे हैं। फिर बारह कमरों का एक दूसरा बी बलाक पड़ता है। रिकिएशन हॉल में यहाँ के पुस्तकालय धार रोगियों के खेलने आदि का प्रबंध है। सड़क के दाहनी और मुझ्ने पर सीड़ियाँ चढ़कर आफिस पहुँचते हैं। सीड़ी के पास स्पेशल संक्शन का रसोई-घर है। पहले एक बड़ा लंबा-चीड़ा मैदान है। सीड़ी चढ़ते ही। फीबारा पड़ता है, और बाईं और ऑफिस है। इसमें कई कमरे हैं।

अस्पताल का दवाईखाना, आफिस, सुपरिटेडेंट का ऑफिस, प्रकारीणियों के बैठने के कमरे, इयजामिनेशन-हम, एक्स-रे-हम, डोक्टर ज्वेर का कमरा, लेबोरंटरी, उहां थक, पाखाना थ्रीर खन आदि की परीचा होती है। स्बी-रोगियों के बैठने का कमरा यादि इसी में हैं। इसके निकट ही एक दूसरे ब्लाक में ए० पी०-हम इसटरलाइजेशन और ऑपरेशन हम तथा डॉक्टर समी का हम है। व्याफिस के सामने नीचे की और दो कमरे 'इमरजेंसी बार्ड' के हैं। सामने खला हवा सहन है। दर ब्योर फुलों के रामले रक्के हैं। यहाँ से ब्रत्यंत संदर दश्य चारो खोर का दिखाई देता है। एकदम गहरं, विस्तृत खड़ में अस्पताल के धौवियों, भेहतरों आदि के स्थान हैं। और यहीं शुक्र आदि जलाए जाने का स्थान है । वहत घना जंगल इस भाग में हैं । वह खड़ कमशः ऊँचा होता गया है । दूर पर काफी ऊँचे पर यहाँ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की सुंदर कोठी दिखाई देती हैं। इसके पास कई और वँगले हैं, जिनमें हाउस क्रिजीशियम् मैनेजर् कंपाउंहर् लेबोरेटरी-श्रसिम्टेंट, एक्स-रे-असिस्टेंट त्रादि रहते हैं। यहीं हांडीवालों के कार्टर हैं। चारो श्रीर सीदीनुमा खेल और घने जंगलों से पूर्ण पहाड़ियों की श्रेशियां गोलाकार फैली हुई हैं।

व्यांक्रिस के सामने फीवारे के दाहनी श्रीर स्पेशन संक्शन के हम हैं। इसमें क्रास वन, क्रास दू और क्रास ध्री है। इसी श्रोर रोगियों के लिये दूध और गोशत विक्ते के स्थान हैं। दो कार्टर जमादार के निये हैं, निर्संग सुपरिटेंडेंट भी यहाँ रहती हैं।

आँकिस के सामने से सीहियाँ उनरकर जाने से 'लेडी-सेक्शन' है। सीढ़ी के एक ओर 'स्पेशल सेक्शन' है ( ५ कमरें )। दाहनी और 'कमला नेहरू-काटेज' है। इसी ओर 'ए' और 'वी' काटेजेज़ हैं (७)। नीचे की और 'बलरामपुर गिक्ट काटेज' है। ज्यव सीढ़ी के दूसरी और चलिए। सबमें ऊपर तो 'क्रीमेल रिकिएशन हॉल' है – निक्ट ही 'वी ब्लाक' है। किर 'ई' की ६, 'सी' की इ और सबके नीचे 'एक्' की ध कांद्रेजेज हैं ( ३ यू० पी० की और २ समपुर-स्टेट को ) । इस. और भी 'ए' और 'बी' कांट्रेजेज हैं ( ६ ) ।

रिकिएशन दोल से मिनी हुई जो सहक सीधी चली गई हैं, यह आगे जाकर दो भागों में विभाजित हो गई है। एक सहक तो यहाँ के सुपिर्टेडिंट जा सजनता और सहदयता की मृति हैं, श्रीवाई० जी० श्रीवंडि बी० एस्-मी०, एम्० बी०, बी० एस्-, टी० डी० डी० (वैक्स ) ] के वैंगले की और गई हैं। इसी मार्ग में चार बेंचें पड़ी हैं. जो बेंच वन, थेच द, बेंच थ्री, वेंच फोर कहलाती है। डॉक्टर श्रीवंडि की कोठी को और से 'जबरनाला' को मार्ग जाता है। यहां के रोगियों को इन बेंचों तक कमशः जाने की आज़ा मिलती है उनकी दशा के अनुसार। दसरी और की सइक नैनीताल की और जाती है। इस सहक पर ही यहां के (अति अनुभवी डॉक्टर मुहम्मद जुबेर एम्० बी०, बी० एम्०) अभिर्टेड सुप्रिटेंडेंट का बँगला है। इस और ही 'जंकरान अन' में लेकर जंकरान हिंगला' तक हैं।

स्त्री-गेगियों के भी ऐसे ही ए, की. मी. ई, एक् क्रास हैं, पर पुरुष तथा स्त्री-गेगियों के रहने के स्थान व्यत्मा-श्रतम हैं। गेगियों की व्यप्ता दैनिक कार्य-कम नियमित रूप से पालन करना पड़ता है। बंदी बजती रहती है, और रोगी समभ जाते हैं कि हमें किम समय क्या करना है। इस देखकर हम लोग कारेस्ट बाए। भुवाली के रोगियों के लिये यह सुंदर स्थान बना दिया गया है—इस, लतादि से बाच्छादित स्वर्ग भूमि के समान सुंदर और विताकर्षक।

वहाँ से आकर भुवाली का वाजार देखा। छोटा है, पर आवश्यक्ता की सब वस्तुएँ मिल जाती हैं। यहां पाइन के पेड़ बहुतावत से हैं, जो तपेदिक के रोगियों के लिये बहुत लाभकारी हैं। सड़क के दोनी खोर बहुत सूखी पत्तियों पड़ी रहती हैं। पेड़ों में नंबर खुदे हैं, ख़ौर उनकी छाल कटी है, एवं एक-एक कुल्हड़ उनमें बँघा है, जिनमें तारपीन का तेल जमा होता रहता है। इस नामदायक व्यवसाय की ग्रांर पहलेपहन व्यवसेरजों का ध्यान गया। इसमें नाखों रुपए की ग्रामवनी होती है।

जिस होटल में हम लोग टिके थे, वह मुख्य बाज़ार हो में था। होटल के पीछे एक फरना सदा कल-कल करक बहता रहता है, जो अनने में बहुत खब्दा लगता है। वहां से एक पुल पार किया, जिसके नीचे एक छोटी-सी पहाड़ी नदी वह रही थी। फिर एक ऐसे बाग में पहुँचे, जहां सहाराजा बीकानेर की माता की समाधि है। उसी में एक सुंदर उद्यान है। यहाँ दगोनेब देवी का एक मैदिर है। एक मर्याज्व द्यार एक गिरजा-



भुवाली का वाजार 🐇

घर भी है। रानिखित अल्मोड़ा की सड़क पर यहाँ का मोटर-स्टेंड और रिलवे का दफ़्तर है।

यहाँ से होटल लीटे, और मन्छीडिंगी गए। यह भुवाली से ३ मील है। पहाड़ी पुल भी क्या होते हैं। पेड़ के दो-तीन बड़े-बड़े तने रख दिए, लीजिए पुल हो गया। बड़ा छुंदर दश्य है। वहां एक भरना बहता है, और उसका पानी जो कुछ गहरे तालाब बना लिए गए हैं, उनमें जमा किया जाता है। उसके अंदर जाने के लिये नार धाना टिकट है।
चारो धोर लकड़ी और कॉटों की चहारदीवारी है। भरने के किनारेकिनारे मीजों हम लोग चले। पहाड़ी जमीन पर छोटे-छोटे पत्थर बिछे
होते हैं, उन पर मोती सानिर्मल और अमृत-सामीठा जल वहा करता है।
मच्छीडिग्गी में पानी की चक्की कैसे चलती है, यह अपने हाथ से चलाकर
देखी। बहता हुआ पानी जब पहिए पर छपर से जोर से गिरता है, तो
पिह्या नाचने लगता है, और उस पानी को एक पटरा लगकर रोक दो,
तो वह दूसरे रास्ते से बहने लगेगा, और चर्छी धंद हो जायगी। यह
स्थान बहुत ही मुंदर है। मुताली-बाजार में २ मील पर बोझाखाल है,
जो रामपुर-स्टेट के अंतर्गन है।

( २ ) भीभताल—यह भुवाली से पाँच मील है । बहुत नीचे पर है । जितना ही जाखी, उतनी ही गरमी बहुती जाती है । श्रद्धी श्रावादी



भीभनाल - नेनीताल

है। दूकानों में व्यावश्यकता की सभी वस्तुएँ सरलता से मिल जाती हैं। यहाँ बढ़े लंबे चौड़े मैदान हैं। वहा सुंदर पुल है। वहा भारी ताल है) नैशीताल-सा । इस चौर पेड़ तिनक कम चौर दूर-दूर हैं । ताल में विशुभार मछितयाँ हैं, चौर बहुत वड़ी-बड़ी । पुल के पास भीमेश्वर महादेव का मंदिर है । पुल से ही बाँध का काम निया जाता हैं । इस चौर सांप बहुत हैं । यहाँ बहुत-से खानाबदोश देश डाले पड़े थे । यहाँ एक २-३ इंच नंबा, महत्त-सा मोटा चौर हरा कीड़ा मेरे मित्र के ऊपर चिर पड़ा, चौर घोर्ता में चिपक गया । राजा नैपाली की कोठी इसी ताल. के किनारे हैं ।

(३) नौकुचिया ताल —भीमताल के निकट ही नौकुचिया ताल है है, जहाँ भूतप्व (संयुक्त धांत के ) प्रधान मंत्री पं गोविंदबल्ल पंत की कोठी है।

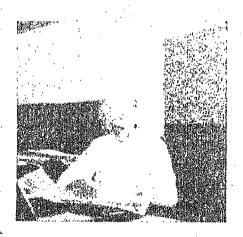

पं० गोविंद्वल्लभ पंत [भृतपूर्व प्रधानन्मंत्री ]

ं ( ४ ) सातताल—भुवाली से जो रास्ता चलता है भीमताल की, बही रास्ता आधी दूर तक तो सातताल जोने भी प्रयोग होता है, किश रास्ते कट जाते हैं । यहां सातनान्त हैं, इसी से इसका नाम शाननान्त है । सभी में नल-दमर्थनी-नाल पहता है । यह बहन ही सनोरम स्थान है ।

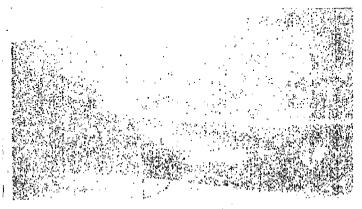

### सातताल

यह ईसाइयों और अमेरिकन मिशनरी का गर्मियों का अब्बा है। यहाँ फिज़िकल टेनिंग के लिये बहुत-बहुत दूर से विद्यार्थी आते हैं।

( प्र ) रामगढ़—यह मुवाली से ७- व मील है। यहाँ गए, तो चार-पांच मील तक तो न कोई सरना है, न कोई दूकान । बहुत नीचे पर एक स्थान पर भरना दिखाई भी दिया, किंतु उस दुर्गम स्थान तक पहुँचना असंभव था। प्र मील चलकर एक दकान दिखाई दी। वहाँ पानी और दूध पिया। कितना स्वादिए और गादा दूध यहाँ का होता है। फिर तो वरावर २-३ मील तक कई भरने रास्ते में पड़ते हैं। भरना ऊँची भूमि से था रहा है, और नीची ज़मीन पर पानी जा रहा है, पर बीच में पढ़ी सड़क पड़ गई थी, इससे उस सड़क के ऊपर से बहकर और होकर पानी नीचे गिरता है। एक अजीब दृश्य है। एक मारना तो बहाँ इतना चित्ताकर्षक है कि हम लोगों ने वहीं बैठकर भोजन किए, और बड़ी देर तक वहाँ लोटे-बैठे रहें—भरने के भोड़ा ऊपर चढ़कर। वे भी जीवन की कितन। मुखनय चित्रमें भी। इस ओर फल के बाग बहुत हैं। कई खँगरेज़ भी खपनी-अपनी भूमि में फल लगते हैं, और उनकी खन्छी खपन भी है। यहाँ के फलों में मुख्य फल चेरी, काफल, साह, किलमोड़ा खीर पहाई। शरीका खादि हैं। रामगढ़ में खन्छी बस्ती है। छीटा-सा बाज़ार भी है। खाने पीने तथा खाबरयकता की सभी वस्तुएँ मिल जाती हैं। यह स्थान खपनी स्वास्थ्य-वर्धक जल-वायु और खपने फल के बगीचों के लिये विशेष हम से प्रसिद्ध हैं।

यह आर्य-समाजियों का केंद्र है। यहाँ एक मिडिल हुकूस, एक अना-थालय तथा कई छोटे-छोटे मंदिर हैं।

(६) मुक्तेश्वर—यह स्थान रामगढ़ से प्रायः व मील है। यहाँ से हिमालय का प्रकृतिक दृश्य बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यहाँ एक शिव-मंदिर तथा एक ग्रस्पताल है, जहाँ जानवरों के ख़ून से दवा बनाई जाती है।

नेनोताल के विषय में दो-एक बातें और बताकर में यह वर्णान समाप्त करता हूं। है तो यह हमारे प्रांत की (गर्मा के दिनों की) राजधानी या गर्वनमेंट-सीट, किंतु वहीं की जल-वायु बहुत अच्छी नहीं। हम लोगों की नाक और ओट चिटक गए थे, और रंग काले पड़ गए थे। इससे तो भुवाली की जल-वायु और है। दूसरे यह कि यहाँ 'सदा-सहागिन' के भी दर्शन हुए—वह भी कई एक। नेनीताल में ऐसा होना अनुचित है। इससे तो मस्गं अच्छा है। वहाँ वेश्याओं के रहने की आज्ञा नहीं, अतः प्रकट एप में वहाँ ये नहीं हैं, यदापि गुप्त एप से सम्य और गहस्थ लियों का विष बनाए हैं। मस्रों में भी वेश्याएँ हैं, यह मुक्ते बताया गया। नेनीताल और मस्री की यदि हम तुलना करते हैं, तो दोनो ही अपने-अपने स्थान पर मुद्दर हैं। इसमें और वातें हैं, और प्रकार का सौंदर्थ है, और मस्री में और वातें और और तरह का सौंदर्थ है। किंतु अंत में मस्री ही मेरे विचार में अधिक उत्तम है। संभव है, इसका कारणा किन्तैं चिच्य हो।

हम लोग भुतालों से उत्तरकर काठगोदाम पहुँचे। लॉर्ग द्वारा वहीं से हलद्वानों गए। यहाँ की जल बायु गरम है—मैदानों की सी। यह मैदानों में स्थित है, यद्यपि इसके चारो चोर ऊँची-ऊँची पहाड़ियां हैं। यहाँ बहुत बड़ी वस्ती है, चौर काफी चड़ा चाज़ार तथा मंदी हैं। पहाड़ में उत्तरने के चाद गरमी बहुत सताती है, क्योंकि वहाँ तो हम लोग ठंडक के चाम्यस्त हो जाते हैं, चौर यहाँ गरमी होती है। किंद्ध पहाड़ी प्रांत के निकट होने के कारगा यहाँ भी रात्रि के समय पर्याप्त मात्रा में ठंडक पड़ती है। रात की गाड़ी से वहाँ में बले, और धान:काल लखनऊ सिटी-स्टेशन पहुँच गए।

अल्मोड़ा में पिंडारी ग्लेशियर

भुके अनेक पहाडी यात्राएँ करने का सीमास्य प्राप्त हुआ, और मसी जगह प्राकृतिक सींदर्य के दर्शन भी हुए, लेकिन पिंडारी स्लेशियर की यात्रा और पहाडी यात्राओं से कुछ विशेष महत्त्व-पूर्ण है। नेनीताल और मस्री आदि से तो बहुत दूर वर्फ से ढके पहाड़ दिखाई ही दिए थे, और संगोत्तरी, यमुनोत्तरी, केदारनाथ और वदरीनाथ की यात्रा में कहीं-कहीं वर्फ पर चलना भी पड़ा, वर्फ को पास से देखने का भी मौका मिला, लेकिन कहीं-कहीं ही, और वह भी थोड़ी-थोड़ी दूर तक ही। पर पिंडारी खेलिश कहीं-कहीं ही, और वह भी थोड़ी-थोड़ी दूर तक ही। पर पिंडारी खेलिश कहीं-कहीं ही, और वह भी थोड़ी-थोड़ी दूर तक ही। पर पिंडारी खेलिश की यात्रा ने सकती है। आम-पास, चारों और वर्फ है—पैरों के भीचे भी वर्फ, सिर के कपर भी बर्फ। इस बीहड़, सुनसान, पर आनंद देनेवाली यात्रा की याद सुखद और बहुत संतीप-जनक है—A thing of beauty is a joy for ever.

लखनऊ से काठगोदाम तक रेल से, काठगोदाम से अल्मोड़ा तक मोटर से और अल्मोड़ा से पिंडारी क्लेशियर तक पंदल जाना होता है। अल्मोड़ा से करीब १४ दिन आने जाने में लगते हैं—६-१ दिन से पिंडारी तक जाना और ६-७ दिन में सुविधा-पूर्वक अल्मोड़ा लौट याना कलखनऊ से काठगोदाम और काठगोदाम से भुवाली तक की यात्रा का वर्णन करना तो व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ तक का वर्णन नेनीताल-थाका में हो चुका है। काठगोदाम से भुवाली प्राय: २१ मील और रानीवाण २ मील है। भुवाली के निकट भूमियाधार, टीकापुर, रेहड, हरसीली, कैलास-व्यू आदि स्थानों में, जो भुवाली के करीब ही हैं, रोगियों के लिये बँगले और काटजेज़ किराए पर मिल सकती हैं। यो तो च्रिय (तपेदिक) के रोगियों के लिये गेठिया (भुवाली के रास्ते में काठगोदाम से कुछ दूर केंचे पर ) में भी डॉक्टर कक्कड़ का एक निजी मैनीटोरियम है। भुवाली के आस-पास बहुत से देखने योग्य स्थान हैं—कुशानी,

ेमीताल ( ७ मील ), सातताल ( ३ मील ), भीमताल ( ४ मील ), समगढ़ ( = मील ) थाड़ि।

सुवाली से रानीलत २६ मील और गरम पानी-चई। १६ मील है। यहाँ कई दूकाने हैं, पोस्टब्रॉफिस भी है। प्रायः यहाँ यात्री रुककर चाय पीते या नाश्ता ब्यादि करते हैं। इस ब्रोर चढ़ाई बहुत हैं, ब्योर यूचों की कुछ कमी। यहाँ से ७ मील पर खेरना-चई। और ६ मील पर रानीखेत है।

ं रानीखेत का मोटर-मार्ग भुवाला से बहुत मनोहर है । कई नदियाँ, २० ३ भुल, जंगल, भरने वगैरह रास्ते में पहते हैं ।ः

रानीग्वेत — रानीग्वेत गोरी पलटन की छावनी है। यह अँगरेजों का मिलिटरी सेंटर है, यही इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। यहाँ जीव के बहुत पेड़ हैं। यहाँ कई निद्यों और पहाड़ी नाले हैं — श्रास-पार्य कई सबके हैं। यहां कई निद्यों और पहाड़ी नाले हैं — श्रास-पार्य कई सबके हैं। यह पहाड़े भी हैं। याजार छोटा होने पर भी ज़करत की सभी चीजों यहाँ मिल जाती हैं। याजार छोटा होने पर भी ज़करत की सभी चीजों यहाँ मिल जाती हैं। याजार की बहुत कँसी चोटी पर बसा है। श्राव यहाँ मिल सकती हैं। यह पहाड़ की बहुत कँसी चोटी पर बसा है। श्राव यहाँ तारपीन के तेल के कारख़ाने नहीं हैं, जिनसे चीड़ का रस्य निकालकर तारपीन का तेल बनाया जाता है, पर यहाँ एक शराब का कारखाना है। यहाँ लाल मिट्टी के वर्तन श्राक्क बनते हैं। यहाँ तहसील की श्राहणता, सरकारी खज़ाना, पोस्टश्रोफिस और तार घर भी हैं। एक मिशन स्कृत भी हैं। यहाँ से उन्ध्र मील पर, पश्चिम श्रोर, ताइलित-नामक स्थान है, जहाँ छनी और सती खहर बनता है।

यहाँ से ५ मील के बाद काकडाघाट-चट्टी पड़ती है। चक्ररदार इतार की सड़क है, यहाँ भी कई दकातें हैं, और रामगंगा-नदी भी, लेकिन इस और जल की कमी है। यहाँ से ममस्वाली-चट्टी पड़ती है। यहाँ एक डाक-बंगला है और एक डाकख़ाना। इस ओर चढ़ाव है। रानीख़ित से अन्मोड़ा ३३ मील है। अल्मोड्।—अल्मोडा काठगीदाम से ५४ मील है, और अपनी स्वामध्य-वर्शक जल-वाय के लिये वहत प्रसिद्ध है। यह पहाड़ की चीटी

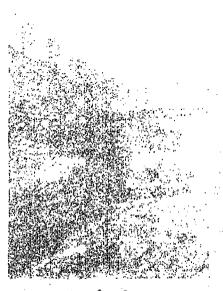

एक पहाड़ी नदी का पुल पर, ४,४०० फीट की उँचाई पर, है। यहाँ का दश्य बहुत सुंदर है। दूर में देखने से अल्मोड़ा की ग्रचावित्यों के बीच-बीच में बने घर और कोठियाँ अपूर्व शोभा दिखलाती हैं। यहाँ से ९० मील की दूरी पर, एक मुंदर स्थान पर, श्रीमती चकदतीं, श्रीयुत निक्सन और श्रीयुत एतेक्ज़ेंडर महोदय आदि संन्यास लेकर शांति पूर्वक जीवन विता रहे हैं। यहाँ मील-सवा मील का लंबा बाज़ार है। यह छोटा, लेकिन सुंदर नगर है। बाज़ारों के नाम तहाताल और महीताल बाज़ार हैं। यहाँ न कोई भरना है, न नदी, न फील। यहाँ साथा देवी से, जिसे यहाँ के लोग सैंदेबि

कहते हैं, पानी खाना है। यहाँ बंबा है पर विजली की रोशनी अभी नहीं। यहाँ हिंद, ज्यादा हैं, मुसलमान कम । और, ऐसा कहा जाता है. ये वे ही हिंदू हैं, जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है। यहाँ छोटे-मोटे बहत-से मंदिर हैं, जैसे बाज़ार में हनुमान्जी या भगवान का मंदिर । भैरवनाथजी तथा द्वीजी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। एक स्थान यहाँ 'ब्राइटेन कारनर' कहलाता है, जहाँ वहत उत्तम हवा बाती है। यह स्थान बहत मुद्र है, और अक्सर शाम के बक़त यहाँ लोग आकर बैठत हैं। यहाँ एक छोटा-सा बगीचा भी है। यहाँ का खास और देखने योग्य स्थान 'उद्यशंकर-कलवर-सेंटर' है। संसार-प्रसिद्ध, नृत्य-कला के आचार्य श्राउदयशंकरजी की कींन नहीं जानता ? यह स्थान खपने महत्त्व के साथ ही अपनी प्रकृतिक संदर्ता में एकता है। यहाँ चीड़ के बच्चों की बहतायत है । उदयशंकर-इंडिया-कल्चर-सेंटर संस्था में भारतीय नृत्य-कला की सुचाह रूप से शिद्धा दी जाती है। नगर से दूर, 'सिमटोला फारेस्ट' में, एक पर्वतीय शुंग पर, इस संस्था की स्थिति से । भूमि का विस्तार ६४ एकड है। इस समय संस्था ने ऋल्मोड़ा और सिमटोना के बीच में, 'रानीधरा' पर, किराए के मकान हो लिए हैं, तब तक के लिये, जब तक वह आपने भवन निर्माण नहीं कर पाती। गायन, नृत्य तथा 'डे सिंग' के लिये कई 'स्ट्रडियों' बने हैं, जिनमें सबसे बड़ा 'सेंटर स्ट्रडियों' ७५ कीट लंबा है। नृत्य-कला की शिक्ता १६४० से दी जाती है। प्रवर्ष का 'कोर्स' है। प सप्ताहों के 'समर-कोर्स' का भी प्रबंध है। कथाकली और मैनपुरी, दोनो प्रकार के नृत्य सिखाए जाते हैं । इस वर्ष ( संवत् २००१ ) इस संस्था को यहाँ से इटाकर वंबई के ज्ञास-पास ले जाने का विचार हैं। श्रीउदय-शंकरजी के 'रिष्म आफ़् लाइफ़', 'लेचर ऐंड मेशीनरी', 'फिरात-अजंब' ऋौर 'प्राविनशियतिज्म' नृत्य ऋति असिद्ध हैं। प्रतिवर्ष दुर्गा-पूजा के अवसर पर 'दी रामलीला-शैडो एते' दिखाया जाता है, जिसे देखने हो हज़ारों की संख्या में लोगा जमा होते हैं ।

मेहनत और सशीनरी

सिमटोला-फारेस्ट' समुद्र-तल से ६,००० फीट की उँचाई पर है।
यहाँ से नंदादेवी, त्रिश्ल, वदरीनाथ, केदारनाथ तथा हिमालय की
अन्य हिमाच्छादित श्रे गियों का नयनाभिराम दश्य दिखाई देता है। प्रकृति
की गोद में भारतीय कला अपने पूर्व-गौरव-रूप में हमारे सामने शीघ्र ही
आ रही है—इसका हमें पूर्ण विश्वास है। नृत्य के साथ ही गायन, वाथ
और चित्रकला आदि की भी शिचा दी जाती है। इस संस्था का निजी
पुस्तकालय है, जिसमें कला के अमृल्य नवीन और प्राचीन अंथों का संग्रह
है। साथ ही प्राचीन और नवीत अनेक प्रकार के वादों का संग्रहालय भी है।
अलमोड़ा का महत्त्व सन् १५६० ई० से बढ़ा, जब बाली कल्याणचंद ने
इसे अपनी राजधानी बनाया। सन् १७६७ ई० में गोरखों ने इसे जीत लिया,
और १८९ तक राज्य करते रहे। यहाँ इंटरमीजिएट कॉलोज, रामजेहाईस्कृल, गर्लस मिशन स्कृल, ग्रावर्नमेंट-नार्मन-स्कृल और कई मिडिल स्कृल



गवर्नमेंट-नार्मेल-स्कूल हैं। नगर में कई होटे कारखाने ऊनी मोजे, बनियाइन और कपड़े के हैं।

नगर के दिल्ला में लालमंड का किला है, जिसमें पल्टन रहता है, तथा उत्तर में हीरा-इंगरी, नारायण तेवाड़ी-देवाल, एक छोटा चाजार है। पास ही बिकट बगी है। नगर का सबसे चहल-पहल का भाग सेलीफाट है (सुख्य बाजार का पश्चिमी भाग)। मोटर-स्टेशन, तिल्लामहल, डाक-वैंगला, कॉलेज, पोस्टबॉफिस, तारघर, गेयल होटल खादि इसी भाग में हैं।

- ं यहाँ हैं थोड़ी-थोड़ी दूर पर अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जैसे-
- 1. सम्माथ -- यह व्यत्मोदा से १४ मील है। यहाँ शंकर भगवान का मंदिरे हैं। मूर्ति व्यति दिव्य तथा भव्य एवं यह स्थान बहुत रमगीक है। र. विनसर--यह भी व्यत्मोद्दा से करीब १४ मील है। यहाँ बहुत उंडक रहती है। यहाँ विनयर महादेवजी का मंदिर है।
- ् ३. कटारमण-यह स्थान खन्मोड से १० मीन है। यहां सूर्य भगवान का मंदिर है।
- ४. जागेश्वर—यह स्थान भी १४ मील है। यहाँ जागेश्वर और दीपेश्वर नाम के सुंदर शिव-मंदिर हैं।
- प्र. बागेण्वर—समुद्र-तट से प्रायः ३,००० फीट की उँचाई पर वसा है। अतः यहाँ काफी गर्मी पड़ती है, और मैदानों के फल यहाँ पैदा हो। जाते हैं। यहाँ बागनाथ महादेव का मंदिर, गंगा-मंदिर, टाकुरद्वारा, सरयू-नदी के उस पार बंग्गीमाधव तथा हिरपतेश्वर के मंदिर हैं। सरयू के दोनो ओर बाज़ार हैं। यहाँ पोस्ट्यॉफिस, डाक-वँगला तथा मिडिल स्कृत आदि हैं। यहाँ का संकांति का मेला प्रसिद्ध हैं। यहाँ गोमती और सरयू नदियों का संगम है। यहाँ एक अच्छा कस्वा और प्रसिद्ध तार्थ-स्थान है। मेले में भूटिया लोग यहाँ ऊनी कपड़े बेचने आते हैं। अहमीड़ा और कमायूँ जिलों के तथा आस-पास के बहुत लोग मेले में आते हैं। यह स्थान खेरियर जाते समय मार्ग में पड़ता है।
- इंचालबाप—-अल्मोडा से ४ मील है । यहाँ चामवाडी और एक प्राहमरी स्कूल है ।

ं . सोमेश्वर—हवालवास में १४. मील उत्तर है। यह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। एक पोस्ट्योकिस सी है।



## सरयू-गोमती का संगम और वागेश्वर-मंदिर

सानी उड्यार—कहते हैं, यहाँ शांडिल्य ऋषि ने तपस्या का थी।
 मैं जनाथ—यह गोमती-नदी के किनारे बसा है। यहाँ नेदादेशी
 श्रौर रण-चूला-किली में कालीजी का मंदिर है। यहाँ पोस्टबाँ किस,
 श्रम्यताल और प्राइमरी स्फूल है।

काठगोदाम से प्रायः = घंटे में लॉरी अल्मोड़ा पहुँचती है, और प्रायः तीन हाया प्रति मन्दर्य भाषा पदता है। अल्मींड में ग्लेशियर जाने के बिसे प्रबंध करना पडता है। ग्लेशियर के सस्ते में बहुत ज्यादा ठंड पहली हैं, इसलिये ऊनी कोट मोजे, मदरी, कंबल, कंकार्टर आदि की जरूरत पड़नी है। नालदार तथा कील-जड़ मजबत जते ही वर्फ पर काम देते हैं। ये बर्फ पर ठीक में जम जाते हैं, और फिसलते नहीं -साथ ही बर्फ की ठंडक से पैर सब होने से भी बहत छुछ बचाते हैं। पहाड पर इस्तेमाल किए हए किर्मिच के जुते अब काम नहीं देते। लाठी के विना तो पहाड़ी पर यात्रा करना ऋसंभव है। छाता भी मार्ग में बर्फ, पानी और कभी-कभी धुप से रचा के लिये साथ होना जरूरी है। लोटा, डोरी, कुछ म्याना बनाने के हरके बरतन, नारते के लिये ( १५ दिन के लिये ) विस्कट, चार छादि, सोने का विस्तरा क्रज दो-चार कहरी कपड़े, फोटो-केंमरा, खाने-पाने, का सामान, धर्मस बाटल तथा बर्फ़ की चमक से बांखों को बचाने के लिये ऐनक बादि बन्तएँ बावश्यक हैं। जो चीज़ें साथ में न हों, व श्रवमोद्या से खरीदी जा सकती हैं। कली करने पड़ते हैं - एक तो वे पथ प्रदर्शक का काम करते हैं. और दसरे हमारा सामान लादकर ले चलते हैं। स्पर्यान्सवा स्पर्या रोज के हिसाब से पदाडी द्यावको मिल जायगा । यह यात्रा भगानक है द्यतः जब तक साथ में ४-५ साथी और २-३ पहाड़ी न हों, न करनी चाहिए। साथ में थोड़ी-मी दवाएँ, चाक और एक होटी कुल्हाड़ी भी रख लेबी चाहिए-अक्सर वर्फ काटकर पैर रखने-भर की जगह बनाने आदि के लिये इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस यात्रा ने मार्ग में कई चट्टियों (पड़ात्र के स्थान) पहती हैं, जहाँ खाने-पाने का सामान मिल सकता है । हाँ, उलेशियर के आस-पास थोड़ी दूर तक दो-तीन पहाब में खाने का सामान नहीं मिलता. इसनिये अल्मोड़ा और मार्ग की चड़ियों से थोड़ा बहत अनाज आदि का प्रबंध कर लेना चाहिए। कहने का सतलब यह कि काफी प्रबंध करके अल्मोडां से चलना चाहिए, और विशेषकर उन नोमों को, जिनकीं तंदुरस्ती धन्छी हो, और जो पैवस चल सकें। आराम-तलक आदमियों

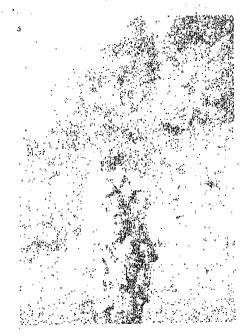

एक पहाड़ी कुली

को मार्ग में बहुत करूर होगा। शुष्क तथा नीरस हदयवालों को भी इस यात्रा में करूर की मात्रा आनंद की अपेन्ता संभव है, अधिक जान पहें। कहीं कहीं तो केवल ३ या ४ फीट तक चौड़ी पगडंडियों में चलना पहता है।

अल्मोबा से विडारी ग्लेशियर पर माल है । गरमी शुरू होते ही यहाँ के लिये यात्रा करनी चोहिए । बरसात में यात्रा चातक ही नहीं, अमंभव सिद्ध हो सकती है। गरमी की छुटियाँ स्कूल में शुरू होते ही यात्रियों को यहाँ के लिये चल देना चाहिए, क्योंकि अल्मोड़ा पहुँचते, सामान खरीदते और ठीक-ठाक करते करीब एक सप्ताह लग जाता है।

पिंडारी गलेशियर — पिंडारी गलेशियर दानापुर-परगर्ग के उत्तरी भाग में है। यह नंदादेवी और नंदाकोट के दीच में है। तहसील अल्मोड़ा में दो परगर्ग हैं — दानापुर और बारहमंडल । दानापुर में पिंडारी के अतिरिक्त मुंदर हुंगा का भी ग्लेशियर है, जो इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं । इस उत्तरी बर्जानी भाग में गर्मियों में ही कुछ धास और रंग बिरंगे फुल उगते हैं। यात्मीड़ा से चलकर 'कपड़खान' होते हुए पहला पड़ाव तो 'ताकुला' में होता है, जो अल्मोड़ा से १५ मील दूर है। यात्मा आयः मबेरे और शाम को करनी पड़ती है, क्योंकि दोपहर को जब सूर्य की तेज़ किरगों बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ती हैं, तो एक तरह का चक्काचींच आंखों में लगता है, जिससे अक्सर लोगों की आंखें खराब हो गई हैं—या खराब होने का डर रहता है। मार्ग सुखद रहता है—किसी तरह का बिरोप कछ नहीं मिलता । यहाँ अनाज तथा दूध-धी, सब मिल जाता है।

दूसरे दिन सबेरे फिर यात्रा शुरू होता है। यात्रा शुरू करने के पहले देख लेना चाहिए कि बादल छादि तो खाकाश में नहीं हैं, और आँधी-पानी का डर तो नहीं है। पानी बरसने पर पगडंडी नहीं दिखलाई पड़ती खीर फिसलाहट भी बहुत बढ़ जाती है। खेर। १ मील बाद ही 'बागेश्वर' स्थान पर पहुँचते हैं।

तीसरा पहाव कपकोट में होता है, जो बहुत सुंदर स्थान है। सरयू-नदी के किनारे-किनारे प्राय: १४ मील चलना पहता है। मार्ग सुविधा-जनक है। यहाँ जाक-बँगला भी है। साने-पीने का सब सामान यहाँ मिल जाता है। प्राय: यहीं से याजी आगे की यात्रा के लिये अनाज सरीद लिया है, क्योंकि आये के पड़ाबों पर भोज्य पदाथों के मिलने में कठिनला पड़ती हैं । पोस्टकोंकिस, सरस् पर नोहे का पुन, मिजिन स्कृत आदि वहाँ हैं।

चौथा पदाव लोहारखेत में होता है। ६ मील प्राय: चढ़ाई-ही खड़ाई चा कठिन मार्ग है। चीड़, बूँस (जिसमें लाल फ़ुल होते हैं) तथा बाँफ ब्रादि के पेड़ इस ब्रोर के जंगलों में पड़ते हैं। मार्ग प्राय: पहाड़ की चोटी पर ही है, बाँर मार्ग से सदा आकाश-छूने पहाड़ दिखाई देते हैं। यह शाजा बहत कठिन बाँर कष्ट्रपद है।

पाँचवाँ पड़ाव खाती में हैं । कुछ लोग धाकुरी में ही पाँचवाँ पढ़ाव करते हैं, और खाती में छठा पड़ाव । लोहारखेत से लंबा डाल है । मिल पर धाकुरी-नामक स्थान है । काफी नीचे घाटी में यह स्थान है । यहाँ वा दश्य बहुत सुंदर है । घने बन इस और हैं । डाक-बँगला यहाँ है, पर खाने पीने का सामान नहीं मिलता । यहाँ से ५ मील पर खाती है, जहाँ बाँका के बुद्धों से घिरा हुआ एक डाक-बँगला है, और एक अनाज वशैरा की दुस्तन भी । अनाज भागः खच्छा नहीं होता, क्योंकि काफी दूर से आता है, और पुराना तथा महँगा भी होता है । पिंजारी खंशियर की यात्रा को बहुत कम यात्री जाते हैं । बहुत-से लोग यहाँ से पिंजारी खंशियर की का बहुत कम वाली का सामान खरादते हैं । खाती से क्योशियर के लि र एक और पथ-भदर्शक ले तेना चाहिए।

छठा ( यदि धाकुरी में रुके हों ) या सातवाँ ( यदि खाती में रुके हों ) पड़ाव 'द्वाली' हैं । यह खाती से अभील हैं । पिंडर-नदी की घाटी में होकर खाती और द्वालों के बीच का मार्ग है । सड़क नदी के किनारे-किनारे हैं । स्थान-स्थान पर अनेक सुंदर भरने इस और मिलते हैं । नदी का जल घ-घ शब्द करता हुआ तेजी से बहता रहता है । इस और विशेषना यह है कि बह-बड़े युक्त नहीं मिलते, वरन् निमाली, बांस आदि के छोटे-छोटे युक्त ही ज्यादातर मिलते हैं । यहाँ से भूख बहुत लगने

नगती है । कुछ लोग यहाँ न ठहरेंकर त्र्यखीरी पद्मव फुरकिया या 'फुट-किया' में ठहरते हैं: जो द्वाली से तीन मील दर है ।

यहां बड़ी ठंडक रहती है. खासकर रात को तो बहत ही ठंडक रहती है। इसरे दिन सबह तड़के ही यहां से ग्लेशियर की. जो यहां से केवल अभीत है, चल देना पड़ता है। मार्ग में न ग्रन पड़ते हैं, न माड़ियाँ ही — केवल वास ही मार्ग में इधर-उधर दिग्वाई देती है । ग्लेशियर का जहाँ अहाना है, वहाँ मैले रंग की वर्क और जल है, और उसके दोनो ओर कुँचे कुँचे पहाड़ है। मुहाने से एक लकीर-मा सकरा पतला मार्ग है---उसी चढाई पर धीरे-धीरे चलना पडता है। 'रैरीफाइड एयर' का आनंद यहाँ मिल सकता है । कठिन चढाई और हल्की हवा में थकावट और कप्र तो खबरच होता है, किंत नैसर्गिक सोंदर्घ तथा अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचन की खशी सब कहाँ की दवा लंती है। १० वजे के पहले ही पड़ाव पर चापस या जाना चाहिए। कम-से-कम घंटा-आध घंटा गंतिशियर में स्रहरने और घमने में भी लगेगा - इसका भी ध्यान रख लोना चाहिए। सर्व की तेज़ किरणें पड़ने से एक तो बक्त गलने लगती है, जिससे नीचे भैंस जाने का उर रहना है। दूसरा डर किरणों के कारण कोहरा पड़ने से होता है, जिसके कारण चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता । तीसरे बेचों को वर्फ की तेज चमक असहा और ऋति कष्टपद होती है। चारों त्र्योर वर्फ से दके पर्वत-संड दिखाई देते हैं--नीचे ें के काल-सं, ऊपर बिलेक्स सफोद । इनसे थीरे-धीरे जल बहुना या रिसयाना रहता है। इस स्रोर काले रंग के पत्थर भी इधर-उधर पड़े मिलते हैं। इन वड़-बड़े हिम-संबों के पीछे बर्फ़ का एक सफ़ेद डालू मैदान सा है, और फिर बर्फ़ के टीलों। का ढेर । यह मैदान ही पिंडारी उत्तरिशयर है, श्रीर यही पिंडर-नदी का उद्गम है। वर्फ कि टीले बलेशियर के श्रंत में हैं, श्रतः इनके बाद कुछ नहीं दिखाई देता—सिवा नीले याकाश के । जिलिज का दरय भी अति मोहक है। बर्फ के मैदान तक पहुँचना संभव नहीं।

दर ही से वहाँ के दर्शन किए जा सकते हैं। इसके आप-पास की काले बर्क की शिला पर ही केचल आजी जा सकते हैं, और यहीं नक जाकर फिर वापस हाना पड़ता है।

ि फिर उसी मार्ग में, जिस मार्ग से गए थे, अल्मोद्या वापस आना पहता है।

व्यल्मोडा-ज़िला के बारे में दो शब्द लिख देने से यात्रियों को कुछ खुविधा रहेगी। ज़िला श्रलमोडा में बार तहसीलें हैं—

- (१) तहसील पिठौरागद । इसी में जोहार में वो छोटे-छोटे ग्लेशियर मिलन और राजम के हैं ।
  - (२) तहसील चंफावत ।
- (३) तहसील अन्मोड़ा इसी के अंतर्गत अन्मोड़ा नगर तथा विडारी ग्लेशियर आदि हैं। इस तहसील में दानापुर और बारहमंडल के दो परगने हैं। दानापुर परगना के सुविधा-पूर्वक दो आग किए जा सकते हैं—एक उत्तरी पहाड़ी भाग, जिसमें पिंडारी ग्लेशियर और सुंदर हुंगा के ग्लेशियर हैं। दूसरा दिल्ला भाग, जिसमें सरयू-नदी और (महायक) गोमती तथा पुंडर नदियाँ हैं। इसी तहसील में। अयारताला, कौसानी, कपकोट, अगेरवर, बंजनाथ, खारवगड़, कपड़खान, ताकुला, लोहारखेत, धाकुरी, खाती, हाली, फुरिकेया, विडारीसामा, बारहमंडल, जांगेरवर, बिनसर, गगानाथ, ऐड़ीदेव, कलमिट्या, स्याहीदेवी, बानणा, बोरारी, जलना, हवालवार, अल्मोड़ा नगर, लोद, विजयपुर, सानी उड़्यार और खांडा आदि छोटे-बड़े स्थान हैं।
- (४) तहसील रानीखेत—इसमें पाली पछाऊँ और फल्दाकोट के दो परगने हैं। इसी तहसील में द्नागिरि-नामक प्रसिद्ध पहाड़ है, जो अपनी लड़ी-चूटियों के लिये प्रसिद्ध है। कहते हैं, लदमगाजी के शक्ति लगने पर यहीं से हत्मान्जी संजीवनी-चूटी ले गए थे। यहाँ से ४ मील उत्तर-पूर्व प्रांडुखोली-नामक प्रसिद्ध पर्वत है। कहते हैं, पांडव अपने

गृश-वनवाय के समय यहाँ भी रहे थे। इस छुँचे पूर्वत पर एक संदर नरोवर भी है । इस तहसील के छोटे-वडे स्थान ये हैं---हारहाट. चौल्डिया ( द्वारहाट सं १० मील दूर रामगंगा के तट पर स्थित हैं। यहाँ एक देवी की का मंदिर है। ), बैराट ( चौखटिया से ३ मील राजा विराट का विवास-स्थान है। यहाँ एक पत्थर पर भीमसेन के लिखे कहा चिंह मिलते हैं ), मासी ( बेराट से ४ मील दर है । यहाँ नार्थस्वर, रामपाइका तथा इंद्रेस्वर के मंदिर हैं । यहां सोमनाथ का मेला छति प्रसिद्ध है । यहाँ रामगंगा पर पुल है। ), बढ़ा केदार ( रामगंगा और विनोद के संगम के पास केदारनाथजी का मंदिर है ). भिक्रियासेमा ( रामगंगा और गगास का संगम है। यहाँ एक जिन-मंदिर है।) पाली ( यहाँ पराने किले के खँडहर और नेथानदेवी का मंदिर है। ), मोहान, बाम्बाली पोखर, मानीला, फल्दाकोट, चीहटिया, रिक्स्पी, द्वारसी, क्षकदीघाट तथा रानी-खेत आदि हैं । रानीखेन ( उसका वर्णान हो चका है ) तथा दारहाट बहत प्रसिद्ध स्थान हैं। द्वारहाट एक बहत संदर स्थान है। यहाँ यनेक देव-मंदिर हैं । सबसे प्रसिद्ध देवालय 'घज' है । एक संदर तालाब के पास शीतनादेवी का मंदिर है । यहाँ स्कृत, अस्पताल, पोस्टऑफिस तथा श्रन्छ। बाजार है ।

विंध्याचल और टाँडा-कॉल

ं में माहित्य-शन की पर्गाचा देने प्रयाग गया था । २६ खोक्टोबर, ९१३= (शनिवार) से १ नवबर, १६३= ( रविवार) तक परीचा हुई। १ नारील की राजि को मेरे एक मित्र, जहां में दिका था, आए । में तो भिला नहीं पर यह एक सजन में कह गए कि वह सचित कर हैं। प्रात:फाल में कानी जाने की नैयारी में था कि उन्हीं महाशय ने सुके मेरे मित्र के त्याने की सचना दी। जिनके साथ में समी जानेवाना था, उनसे यह कहकर कि ओड़ी देर में आता है, में जैसा था, वैसे ही कपड़े पहने त्रापने मित्र में मिलने चला गया । बातों-बातों में विध्याचल चलने का जित आया । मेरे मित्र ने कहा- 'इस समय अ वजे हैं, =! के लगभग गाड़ी जाती है। अभी यदि चाहो, तो चल सकते हैं। शाम की गादी से लौट आवेगे।" उन्हीं के हपए और कपड़ लेकर हम लीग चल दिए। साथ में एक जयपुर के मित्र भी हो लिए। वह भी परीचा देने श्राए थे। बहुत जल्दी की गई, किंतुं स्टेशन पर जब पहुंचे, तब गाड़ी छट चकी थी । हम लोग वापम लोटे । पना चला, लोगी भी जाती हैं। एक लॉरीबाले में बातबीत हुईं। उसने कहा—''हम व्यापको १७ बजे मिर्ज़ापुर से थोड़ी दर इधर उनार देंगे।" हम लोगो की समभा में आ गया, और हम ६३ वजे सुबह लॉर्श से चल दिए । दूसरे दिन गंगा-म्नान था. अत: काफी धक्रमधका था देहातियों का। गांव के दरय देखते हुए हम लोग १२-४५ पर गोपीगंज

पहुँचे । रास्ते में पचासों घर लोंरी स्की होगी — ज़रा किसी ने हाथ दिखाया, और लोंरी स्की । फिर यात्रियों को भी जहाँ-तहाँ उतरना था, वहाँ-वहाँ स्की। वहाँ से मिर्ज़ापुर ६-७ मील है। बड़ी कठिमता से एक इंक्का तय हुआ, किंद्र अन्य इंक्केवालों के मड़काने से वह और अधिक दास सागने नगा । वहाँ भीस ने बद्दा नाम किया। एक पंडितजी भी अपनी निन्हाल भिजांपुर जा रहे थे. यतः उनसे हँसते-बीलते गंगाजी के किनारे ३ वजे के लगभग चीलर-गाव पहुँचे। पंडितजी पहले तो हम लोगों से बहुत कप्ट हुए, किंतु पीछे उन्हें हम लोगों में फल यादि खिला-कर प्रमन्न कर लिया। वहाँ उकके से उतरे—गंगाजी पार करने के लिये एक नावों का पुल बना था। । ॥ प्रति मनुष्य टैक्स चुकाकर हम लोगों ने पुल पार किया, यौर मिर्जापुर पहुँचे। गंगा पार करते ही एक ऐसे दरें से गुज़रना पद्दा, जो काया जा रहा था। वहां पहुँचते ही एक इन्ना किया, यौर टांडा-फोल की योर चले।

मिर्जापुर समुद्र की सतह से २=३ फीट उँचाई पर वसा है। यह अन्छा और बड़ा नगर है। यहां कई मिडिन स्कृत. कन्या-पाठशालाएँ, अग्यतान और हाईस्कून हैं। यहां की खाबादी अच्छी है। तिरमुहानी, चौंक और मुद्दीगंज खादि यहां के बड़े बाज़ार हैं। यहां कई बहुत सुंदर सबन और कोठियां तथा बड़ी-बड़ी दकानें हैं।

गंगा के किनारे तो नगर बमा ही है। किनारे विलक्कन सलोतर, गींधे खड़े हैं। कहीं-कहीं २४-३० फीट ऊँ से श्रीर बिलक्कन सीधे कगारे हैं।

मिर्जापुर में ४-५ मील विश्वाचल है। यहां इद्दे-तांगों से भी विश्वाचल जा मकते हैं। श्रा है सवारी पहती है। गार्ग का दृश्य चहुत मुंदर है। मिर्जापुर में कपास और हई वा व्यापार होता है। भूती कपड़ों के अतिरिक्त यहां लाख का भी व्यापार बहुत होता है। मंयुक्त प्रांत में कपास और लाख के व्यापार का यह सबसे बढ़ा केंद्र है। यहां की दिश्यां तो मंमार-भर में प्रसिद्ध हैं। पीतल तथा अन्य धातु के बर्तन भी प्रसिद्ध हैं। यहां लाल पत्थर का भी व्यापार होता है। मंचेप में यह बहुत कारोबारी नगर है। गंगा के दाहने किनारे पर स्थित है।

अस्तु । हम लोग टाँडा-फाल चलं । मिर्जापुर में एक घंटाचर रास्ते

में पढ़ा। उस पर बहुत सृंदर पत्थर की नक्तकाशी का काम था। जब इका स्टेशन पार कर चुका, तभी में सामने पहाड़ी दिखनाई देना अर हुई। सड़ के दोनों खोर खुले और विस्तृत हुई हुई मैदान थे।



## मिर्जापुर से गंगा-नदी का एक दश्य

लगभग ४ मील चलकर हम लोग पहाड़ी के बिलकुल नीचे पहुँचे। वहीं से दाहनी और महक पड़नी और चलाई सुझ होनी है। मोड़ पर एक साहनबीर्ट पर 'टाँडा' लिखा था। पहाड़ी के ऊपर तक — जहां डाक-बँगला थना है, वहां तक — पक्की सहक पर इने जाते हैं। किंदु किस स्थान पर एकदम मीधी चढ़ाई है, वहां २-३ फ़लांग पेदल चलने के लिये इक्के से हम लोगों को उत्तरना पड़ा। पहाड़ी उजाइ-मी है। चड्डानें, थान और माइयों ही चारों और हैं। दूर-दूर पर द्वितरे हुए पेड़ हैं, ब्रांग वे भी बहुत ऊँचे नहीं। पहाड़ी इश्य का आनंद लेतें, रोमांच और आहाद का अनुभव करते हुए र माल चलकर डाक-बँगलों के गाय हम लोग इक्के से उतर। तारा के परित्यन्त मिनिटरी स्टेशन पर टाँडा-फ़ांल है। वहां कई अन्य इक्के और मोटरें खड़ा थी। प हने-पाछतें वहां

है निकट हो एक : घाटी में आए, जो तीन और पहाडी की ऊँची हीवाओं से घरी थी। पथ्वी के नीचे से पानी ब्राता है। वहाँ पत्यरों के बांदर से निकलता है । ३-४ स्थानों से पानी जा रहा था। बीच में एक चौड़ी श्रीर समतल भूमि थी। वहाँ एक गहरा गडडा होने के कारण एक संदर और अकृष्टिम तालाब-सा बन गया था। बड़ा शांति-प्रद स्थान है वह । सुके कई स्थान पर मिट्टी के वर्तन और जले हुए चुन्हें दिखाई दिए इससे मैंने अनुमान किया कि यहाँ लोग पिकनिक के निये आते होंगे । यह स्थान इस योग्य और बड़ा सुंदर है। हाथ-मुँह घोकर हम लोग स्वस्थ हए, और बड़ी देर तक तालाब के बहते, निर्मल जल में पैर डाले खिलवाइ करते रहे। इसके बाद मेरे अन्य माथी तो उपर खड़े रहे. श्रीर में खब इघर-उघर पानी की घाराश्रों श्रीर काई से भरी चढ़ानी पर घम-घमकर नीचे तक देखता रहा। फिर कोठी से टांडा-फाल का दश्य देखा। ७०-८० फीट की उँचाई मे नीचे गिरता हुई ताब जल की धारा ऐसा लगती है. जैसे चाँदी की श्रारा वह रही हो। यह अनुपम हश्य ज्योत्स्ना में देखने से और भी स्वर्गीय अलौकिकता से परिपूर्ण मालग The state of the s पहता है ।

फिर हम लोग भागे के निकट गए — कोड़ी से ैं मील दूर होंगा । चड़ानी मैदान बहुत लंग-चौड़ा है। उस पर भिन्न-भिन्न घाराओं से घोकर 'फॉल' बनता हैं। पानी में घ्रसंख्य मछलियाँ हैं। बाई घोर की एक कैंची चड़ान से मार्रने का दृश्य देर तक देखते रहे। पहला मार्गना पानी की चादर के समान, दूसरां बहुत दूर से गिरता फेनिल दूध के समान, तीसरा सीढ़ी बनाता, टकराता, बल खाता और चौथा और पोचवाँ माम्ली हम से गिरता था।

संपाट, चट्टानी ज़मीन पर बहता हुआ पानी जब ६०-०० फीट की उँचाई से एकदम खड़ी चट्टानों से नीचे पिरता है, तो कही तो लगता है, सीही सी बनी हुई चट्टानों पर सफेद खदर-सी बिछी है, और बह

# मंद्रम भार की पहाड़ी यात्राए

विनोद तथा विश्राम-भवत ( पुरुषों के लिये ) ( सुवाली-मैनिटोरियम )

## JULE PER SER WEIGHT



हिला रही है। कहीं चांदी के पन्न के समान, कही दूध के केने के समान जल-धारा गिरती है। कम-से-कम ४ स्थानों से पानी भारी धारा में गिरता है। उस अवर्णनीय दश्य को उसकर हम किर कोंटी लौटे। कोठी के लिये इतना सुंदर स्थान चुना गया है कि उस स्थिति के चुनने के लिये इंजीनियर की जितनी तारीक की जाय, कम है।

वहाँ से लीटे तो इक्षेत्राले ने कहा-'वाबर्जा बीघ नहीं देखि। एगा।" हम लोग उस ओर चल दिए। शाम हो गई था, हर श्रीर अधेरा फेल चका था. पर्णमासी का चंद्रमा आकाश में था. ग्राकाश निर्मेल था, प्रकृति निम्तव्य थी। ऐसे सहायने समय हम लोग 'बाटर रिकारवावर' पर पहुँचे । बांध लगभग है मील चौड़ा "और १ मीन लंबा होगा। पानी के खदर एक कोठी-सी बनी थी, खीर उस तक जाने के क्तिये एक छोटाना पुल । पानी विधर खाँग खगाव था - चंद्रमा उसमें किलंभिना रहा था। शांत, मौम्य मति खौर गंभीर अकृति के मात्राज्य मैं ऐक गाय चर रही थी। हदय ब्रानंद से उज्जन रहा था, किंत थे। हा-बहुन घमकर ही चल दिए। मन तो होता था, यही बैठे रहे। उने देखने के लिये इंड की बार्खे और ब्रह्मा के दिन की ब्रावण्यकता है। रालं हो जाने में सनसान जंगल और पहाड़ी पर लुट जाने का भग था, क्योंकि पहाड़ियों पर गुंजान बूकों में सेकड़ी ब्यादमी छिप जाये, तब भी अंद्री पता न चल । हम तीनी आदिमियों के पास स्पर्ध चौर माल मिली-कर ४००। ४००) से कम का न होगा। नया स्थान था। अस्तु । हमें लोग उसी मार्ग से लौटे । चहुनि और हरियाली ज्योत्स्ना में स्नान कर एही थी। पूर्ण चड़ की ज्योति में पहाड़ी कितनी मुदर लगनी हैं। यह वताने की बात नहीं, वस्त् अनुभव द्वारा जानी जा सकती है। इस्ते और खाँखों द्वारा प्रकृति का सौंदर्य पान करते हुए हम लोग ६ बजे रात को मिर्जापर पहुँच । श्रव हमारे सामने दो विकट प्रश्न उपस्थित हए-प्रथम तो सात्रि कहाँ न्यमीत की जाय और दखरे यह कि इतनी काफी मरदी है, और न बिद्धाने के लिये एक दरी और न ओहने के लिये एक भी कपड़ी-क्या करेंगे ? टाँडा-क्रॉल देखते समय तो इसका ध्यान भी न आया था. बौंग आया भी था. तो हम लोगों ने कहा होगा-इस समय ती आनंद ने में, फिर देखा जायना, खेर । हम लोग स्टेशन गए और वहाँ के स्टेशन-सास्टर से मिले । वह एक ग्रॅगरेज सजन थे । उनसे परा हाल कहा और कहा कि इंटर क्लास-बेटिंग रूम खलवा दीजिए। उन्होंने खलवा दिया । हर झार के किहाड बंद कर लिए । हवा और बोरों से तो यह बचाव किया. विजली की बत्ती भी जाड़े में गरमी ह्यौर प्रकाश देती रही। टाँडा-फ्रॉल पर ही इस लोगों को एक सजन ने यह सलाह दी थी । उनका शुभ नाम बाबू बढ़ीनाथजी था । वह वहीं के निवासी थे । रात्रि में भी वह बेचारे हम लोगों की सांघ लेंगे आए। सांत्र-सर हक लोग मुझे में सोए । एक सजन मेज पर मोए, और दो एक तिपाई पर । मच्छड़ बार्ट्स रहे, कुछ सर्दी भी लगी, पर नहीं के बराबर । यदि बहाँ रात्रि को सीने को न मिलना, तो रात-भर हम लोग जाड़े में एँठ जाते, और न-जाने क्या दुईशा होती।

आतःकाल शौचादि से निवृत्ति पाकर हम लोग स्टेशन से पेंद्रलाजिक तक पैदल आए। स्थान स्थान पर इक्केबालों से पूछते जाते थे---- उन्हें जगाकर, पर इतने सुबह कान जाता। वहां से इका किया। वह सरिट की हवा चल रही थी कि हम लोग सिकुई जा रहे थे, और थर-थर काँए रहे थे। उँगलियों नीली पड़ गई थीं, क्योंकि मामूली कपड़े पहले थे। घर से यह सोचकर थोड़े ही चली थे कि रात को स्कना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मित्र की माताजी के कहने पर भी हम लोग लोई तक लाने से क्यों इनकार कर देते। वहां तो कह आए थे कि ६-१० बजे रात की आ जायेंगे। खैर।

ं मिर्ज़ापुर के ब्रास-णस और भी कई स्थान दर्शनीय हैं।

यहाँ से १० मीन पर विंडहम - फ्रांन, विंडहम-बंगला और कोटर हैं। नारी द्वारा भी यहाँ जाया जा सकता है। यहां का दश्य अपू हैं — अनीकिक और प्राकृतिक। दूसरा स्थान थांभरीन है। मिज़ांपुर डिस्ट्रिस्ट में रावर्ट् गर्गज एक नहसीन हैं (यह मामूनी स्थान हैं), औ यहां से १० मीन पर भांधरीत है। यहां एक बहुन वहा वांध है, जं प्राय: १४ वर्गमीन में होगा। इसकी गहराई १० या १२ फ्रीट होगी इस बांध से पानी एक नहर हारा बहुना रहता है। उसी के किनारे किना सहक गई है। वहीं बांध तक आने का मार्ग है। बांध के दोनों ओ पर्वत हैं, और दो और पत्थर की दीवार इसी हेतु बनवा दी गई है बांध में कई फाटक हैं। इस बांध से ५ मीन पर विजयगढ़ का अपूछ और प्राचीन किना है। इसमें सात तालाब, पांच इमारने हैं। किन्ते व बेलफन प्राय: पाँच वर्गमीन होगा। किन्ते में अनेक अमृत्य पदार्थ हैं। यह स्थान अन्तंत अर्थकर जंगलों और जानवरों से परिपूर्ण है। अस्त ।

६२ वज प्रातःकाल हम लोग विंध्यावल पहुँचे । उस दिन गंगा-स्ना था, खतः वहाँ बहुत भीइ थी । मैंने स्नान करना चाहा, तो में एक साथी, जो ज्ञरा गंगा-स्नान खादि से भागते हैं, मुफ्ते रोकतं रहे । रात-भर ठंड में मरे हो, और इस समय कॉवत हुए यदि नहाओंगे, र निम्मोनिया हो जायगा । किंतु मेरी इच्छा और हठ ने उनके बाद-विवा पर विजय पाई । केवल मैंने ही स्नान नहीं किया, मुफ्ते कोसते हुए उ दोनों ने भी स्नान किया ।

अब में विध्याचल का वर्णन करता हूँ—प्रयाग से ४६ मील विध्याचल स्टेशन है। प्रयाग से काशी जाते समय यह रास्ते में पहता है। औं यहाँ से ५-३ मील पर इसरा स्टेशन मिर्ज़ापुर है, जिसका वर्णन । जुका है। यह भी गंगा के दाहने किनारे पर स्थित है। यहाँ का बाज़ छोटा है, किंतु आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्रायः सिल जाती हैं। ह जब यहाँ भेला होता है, तब बाहर के बहुत-से लोग यहाँ दूजाने लाते हैं।

गुजा-पाठ और असादी का सामान, जैसे चुड्वा, कमलगढ़ा आदि यहाँ बहुत मिलता है। बम्ती: बड़ी और अच्छी है, और पंडों के ही मकान अधिक हैं। कई धर्मशालाएँ भी हैं।

ं यहां का महत्त्व न्योर माहास्म्य विध्यावागिनीदेवी के मंदिर के कारण हैं। मंदिर बहुत बड़ा नहीं, किंतु बहुन छोटा भी नहीं। कालीजी स्वी



### विष्यवासिनीदेवी का मंदिर

स्थाम मृति है — लगभग २ हाथ ऊँची। बह मिंह पर सवार हैं। बाजियों को देवीजी के दर्शन नहीं हो सकते। कारणा यह कि मंदिर के खंदर फीट डेंद फीट ऊँचा चबूतरा है। उसके चारों जोर काठ का जैंगला है। उसी के खंदर देवीजी की मृति है, जो काफी नीचे पर हैं। खंदर भी वहां काफी है। मिल में खिक भीड़ होने के कारण तो दर्शन हो ही महीं पात । विश्वाचन की मुख्य देवी कीशिकी और कात्यायती है।

ं मंदिर के चाणें ओर चढने के लिये सीहियां बनी हैं। मीहियां चढ़कर एक चौकोर खंगों का दालान है, और दालान में मंदिर, जिसका वर्णन हो जुका है। मंदिर के पश्चिम में एक आंगन है, जिसमें देवीजी को वकरों की विल चहाई जाती है। आंगन के एक और और एक बालान है। उसमें सात बड़े बंटे लगे हैं। पश्चिम में बारह-मुजी देवी भी निकट ही हैं। पास ही खोपड़ेश्वर महादेव, दक्षिण में महाकाली और उत्तर में धर्मध्वजा देवी आदि के मंदिर हैं। उत्तर में विश्वेश्वर महादेव और हतुमान्जी की मृति है। मंदिर में खला हुआ मंख्य है। गंगा के उस पार, उत्तर में, रेती में, छोटी चहान पर, बिना अधें के एक शिवलिंग भी है, जो विध्येश्वर नाम से असिद्ध है। पास ही चहान पर एक शिला-लेख भी हैं, जो काशी-नरेश का बताया जाता है। पास ही दूसरी चटान पर विसा हुआ दूसरा शिला-लेख हैं।

दर्शन और स्नान के बाद भोजन किया, और फिर बिकोसा-यात्रा करने की सोची। भगवती, काली और अप्ट-भर्जा के दर्शन को ही त्रिकोण-यात्रा कहते हैं। हम लोगों ने इक्का किया। संदर पहाड़ी प्रदेश की सङ्कों से होता हुआ इक्का आगे बदा। पहाड़ियों की चोटियों पर मुंदर बंगले बने हैं। यहाँ की जल-वाय बहुत सुंदर है, और 'सैनीटोरियम' की रुव्टि से यह दिन-प्रति-दिन ऋत्यधिक एयानि पारही है। यह स्थान संदर, रम्ग्णीक और तपस्या के योग्य है। यहाँ पवित्रता, शांति और एकांत के दर्शन होते हैं। इसका प्राकृतिक सींदर्य यों तो सराहनीय है ही, किंतु वर्षा-ऋतु में इसके सोंदर्य में बहुत गृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ तब बहुत-से भारने आदि बहुने लगते हैं। इक्का एक पहाड़ी के बीच में नीचे ही रुक गया। हम लोग पैदल चलकर अध्ट-भुजी देवी के मंदिर में गए। यह काली-खोह से २ मोल पर हरे-भर पहाड़ों पर स्थित है। विध्याचल में अन्य-भूजी से थोड़ी दूर रामेश्वर शिव का मंदिर है। वहाँ दर्शन किए। एक संदर वन के बीच में यह स्थित है। एक और 'राम गया'-नामक स्थान है, जहाँ विड-दान होता है। सुंदर, ऊँबी-नीची पहाड़ियाँ और पक्की बनी सीहियाँ हम लोगों को मिलीं । रास्ते में

मिसुवा-सोह मिली। फिर सीता-कुंड पड़ा। यह बड़ा रमर्शिक स्थान है। यहाँ काले मुँह के बंदर बहुत हैं। इसके बाद एक बहुत लंबा-चाड़ा मेदान मिलता है। फिर मोतियाताल पड़ा, इसके बाद ऐक बाद नेक्या तालाव पड़ा। इसे गिरबहना भी कहते हैं। निकट ही श्रीकृष्णाजी का मंदिर है। फिर काली-चोह है। काकी सीदियाँ उत्तरना पड़ी— शायद १०६। निकट ही एक और कालीजी का मंदिर है—उसमें दर्शन किए। देवी का शरीर छोटा मुख बड़ा है। निकट ही एक और स्थान पर दर्शन हैं। यह बड़ा ही रमर्शिक और हदयहारी बच्चों से आच्छादित पहाड़ी स्थान है। दर्शन करके फिर लीटना पड़ा इक्क के लिये, अप्ट-मुजी होते हुए। इसके निकट भैरों-कुंड है। यह एक खंदर भरना है, और बड़ा सुंदर स्थान है। इसी का पानी एक तालाव में जमा होता है, और पास ही है। यहाँ भी पेड़ छितरे-छितरे हैं। प्रीष्म-ऋतु होने के कारण घास सुखी-सी थी, और साहियाँ छोटी-छोटी।

जब त्रिकोगा-यात्रा हो चुकी, तो पता चला कि प्रयाग गाईं। जाने में स्थानी काकी देर हैं। स्थतः इच्छा न होते हुए भी हम मित्रों के हठ के कारण गंगाजी के पार चील-स्टेशन को रवाना हुए—नाव द्वारा । बही गंगा में नाव पर इतनी दृर की यात्रा करना, जब नाव में इतना स्थिक बोक्त हो, खतरे से खाली नथा। में तो तैरना जानता हुँ। यदि नाव पर कुछ संकट स्थाता, तो संभव था, में तेरकर गंगा पार भी कर लेता, पर मेरे दोनो मित्र तैरना न जानते थे। खीर, नाव चली। जब मेंने स्थपने हठ का कारण उन्हें समस्ताया, तब तो वें लोग इतना डरे कि रह-रहकर कहते थे—''नाव किनारें लगवा लो।' किंतु मेरे समस्ताते रहने पर किसी तरह हके रहे। नाव किनारें लगी। हम लोगों ने ३-४ फलांंग रेती पार की, स्टेशन पर स्थाए। माधोसिंह में गाई। बदलनी थी। बह स्थानश्चित्र दे घंटे 'लेट' थी।

पहुँची। हमारे मित्र के घर में और जहाँ में दिका था, वहाँ वही वचराहट हम लोगों के कारण हुई। कारण यह था कि उस रामय हिंद्-मुसल्लमानों का वैमनस्य चल रहा था—कुछ दिन पहले नहाई भी हो चुकी थी। हम लोग स्वयं स्टेशन में चौक तक बहुत चरते-चरते चाए। इतनी चानंदपद चौर काटपद यात्रा के बाद धर पहुँचने पर मीठी भिड़कन और डोट पड़ी, और उसके लिये हम लोग पहले से ही तैयार होकर गए थे।

Athale

प्राचीन गारतवर्ष अपनी आव्यात्मिक उन्नित्त तथा शांति के लिये संसार् में सर्वोपिर रहा है। किंतु बाद्य शांति के दर्शन इस सदा इसके बन्नः स्थल विदेशी आक्रमणों तथा दुःखद श्रंतः कलह के चित्र सदा इसके बन्नः स्थल पर बनते-विगइने रहे। आस्मरन्ता के भाव से देशवासी सतत अवन्नशील रहे। श्रमेक उपाय इसके लिये किए गए: उनमें से एक उपाय सुदद गड़ों का निर्माण था। जुनारगढ़ भी अपने गढ़ के लिये ही प्रसिद्ध है।

वनारस से इलाहाबाद ब्याते हुए मुक्के चुनारमङ जाने का मौका मिला। चुनार पहुँचने के थोड़ा पहले ही पहाड़ी प्रांत शुरू हो जाता है। चारो ब्योर गहरे-गहरे खड़ बौर ह्योटी-छोटी पहाड़ियों रेल।से दिखाई देती हैं। प्राकृतिक दश्य बहुत सुंदर होता है, ख़ासकर बरसात में। स्टेशन

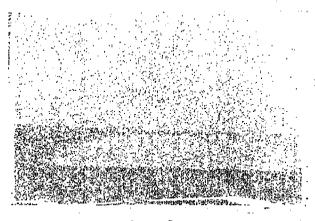

चुनार के किले पर से गंगा का हर्य के दूसरी ओर पहाड़ियाँ हैं। स्टेशन से दो मील, गंगा के किनारे, चुनारगढ़ की बस्ती है। स्टेशन पर इक्के-तांगे मिल जाते हैं। स्टेशन के पाम द्याबादी नहीं । स्टेशन के करीब एक छोटी धर्मशाला है, जिसमें एक पका कुन्नों भी हैं। दो-तीन छोटी दूकां भी हैं। इक्के से नगर की धोर जाइए, तो रास्ते में द्यापको सड़क के दोनो छोर ज़्यादातर फाड़ियाँ छोर बीच-बीच में पेड़ दिखाई देंग। मार्ग स्ता-सा लगता है। दश्य बहुत सुंदर है। प्रायः डेढ़ मील चलने पर कुन्न दूकांने एसी पड़ती हैं, जिनमें मिट्टी के खिलांने या पथ्यर की बनी हुई चीज़ें बिकती हैं। चारो छोर की ज़मीन ऊँची-नीची छोर ऊबड़-खाबड़ है।

चुनार में गंगाजी हैं, जो उत्तर-पश्चम की खोर बहती हुई बनारस जाती हैं। गंगाजी के दाहने तट पर ही चुनार का प्रसिद्ध किला क्रांर नगर है। यह ई० खाई० खार० की शाखा पर है, खार काशी से



चुनार के क़िले का दृश्य

२६ मील, विंध्याचल से २४ मील और प्रयाग से ७५ मील है। चुनारगढ़ बड़ा कस्वा है। इसे देखकर मिज़िपुर याद आ जाता है। हाँ, मिज़ीपुर इससे बड़ा ज़हर है, चुनार तहसील हेडक्बार्टर है, और मिज़ांपुर डिस्डिक्ट हंडक्बार्टर । नगर में यानाज की मंडी है । पास ही सर्राका है, जिसमें नोना-चांदी और उनके बने गहने तथा वर्तन विकते हैं । इसी के पास एक जनरल माकेंट है, जिसमें सभी जमरी चांजें यासानी ने मिल नकती हैं । चुनार में पत्थर का काम बहुत होता है— पत्थर काटना और उनकी सब चीज़ें (पथरी, खिलोने, स्टेशनरी का सामान खादि) बनाना । यहां मिट्टी के खिलोने भी बहुत अच्छे बनते हैं । कपड़ा बुनने का काम और लाख का भी कुछ ज्यापार होता है । रेलों के न खुलसे पर चुनार भी ज्यापारिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण स्थान था, क्योंकि कलकते से यहाँ तक स्टीमर आते और ज्यापार करते थे । १ हवीं सदी तक इसका ज्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा रहा, लेकिन इसके बाद दीला पड़ गया, क्योंकि स्टीमर का स्थान रेल ने ले लिया।

नगर नदी के किनारे ऊँची सतह पर वसा है, पर उयों-ज्यों नगर के खंदर जाइए, त्यों-च्यों सतह कुछ नीची होती जाती है। गंगा के किनारे वसे मुख्य बाज़ार से हटकर, लगभग मील-भर की दूरी पर, सिविल लाइन्स हैं, जहाँ चुनार के कई हाईस्कृल, ध्रस्पताल, कोर्ट खोर म्युनिस्पल एरिया हैं। यहाँ सबसे अधिक देखने योग्य वस्तु चुनारगढ़ का किला है, जो चुनारगढ़ कहलाता है। किसी समय इसमें केवल सेनाएँ ही रहती होंगी, पर ध्रव यह रिकारमेटरी स्कृल के नाम से प्रस्कृत है। कहते हैं, यह गढ़ इलाहाबाद के किलों से बहुन बड़ा, चौड़ा और मजबूत है। किलों के नीच बहुत जोर से गंगाजी बहती हैं। इसके दो ओर गंगाजी खार एक खोर गहरी खाई सी है। कई मी वर्षों से किलों से टकराती हुई गंगा की धारा बह रही है, लेकिन किला ध्रव भी दसी तरह चड़ा है। किला पत्थर का खाँर जमीन की सतह से काफ़ी ऊँचे पर है। किला की ऊँची सतह तक सीढ़ियों से पहुँचना होता है, तब किलों का सुख्य फाटक मिलता है, जो सुख्य नगर की सतह से काफ़ी उँचाई पर है। फाटक बहुत ऊँचा, सुंदर खोर लाल पत्थर का है। उस पर बना

हुआ काम और कारीगरी बहुत उत्तम है। फाटक के पास एक पत्थर दीवार में गड़ा है, जिसमें किले से संबंध रखनेवाली सब इतिहास की घटनाएँ खुदी हैं। किले के चारो ध्रीर प्राय: दो गज चौड़ी दीवारें हैं. जिन पर मनुष्य आसानी से दौड़ सकता है। फाटक से किले के खंदर धसते ही आपको बाई और का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। दाहनी और तो वहां के मुपरिटें डेंट ( डॉक्टर है करवाल ) तथा चनारस्कूल के मास्टरों के रहने की जगह है, जहाँ जाने की त्याजा नहीं है। बार्ड श्रोर चलते ही बगीचा तथा खेत पड़ते हैं। थोड़ी दूर और चलने पर बच्चों की जेल पड़ती है. जिसे रिफारमेटरी स्कल कहते हैं। १८ वर्ष से कम उम्र के वज्ञों को, जो भारी गुनाह कर डालते हैं. यहीं की जेल में रक्खा जाता है। जल में बड़े-बड़े तीन कमरे-से हैं, खाँग हरएक कमरे में थोड़े-थोड़े लड़के रहते हैं। उन्न के अनुसार वाँटकर लड़के कमरों में रक्ते जाते हैं। ब्राप उन्हें दर से देख सकते, उनके पास जा सकते ब्रीए उनसे बोल भी सकते हैं। केदियों को कोई भी चीज़ देने की सख़त मनाही है। जेन के अंदर एक छोटा-सा बगीचा भी है, जिसमें कैदियों को सुधारने के लियं नरह-तरह के सिद्धांत-वाक्य ( moto ) लिखे हैं: जैसे ''सच वोलों'', ''चोरी करना महापाप है' ब्यादि । वहाँ लड़कों को किसी तरह का केष्ट नहीं, ऐसा कहा जाता है। कमरों में ऊँचे-ऊँचे अलग-अलग बहुत-से चवृतरे हैं, जिन पर कैदियों के तसले आंर गिलास रक्खे रहते हैं। एक चवतरा एक केंद्री के लिये होता है। थोड़ी-सी पत्थर की दीवार र्बीर फिर लोहे के कटहरे, इसी कम से जेल बनी है। जेल के पास ही वर्क-शाप या स्कूल है, जहाँ लड़कों की शिचा दी जाती है। यहाँ बुनाई, दरी बनाना, चमड़े का काम, दरजीगीरी तथा खाँर हाथ की कारी-गरी और मशीन का काम खिखाया जाता है।

किले के खंदर वहाँ के सुपिर्टेडेंट की खाजा लेकर ही जाया जा सकता है। किले के खंदर फोटो लेना मना है। फाटक पर खपना नाम भी लिखना होता है। जिस वर्ष में गया था, उस वर्ष प्राय: ६६ वर्ल्य केरी थे। स्कूल के पास ही वर्च-केरियों के खेलने के लेबे-चौड़े मैदान हैं। जेल के पीछे की ज़मीन में किले की गायों के बाड़े हैं। उसके बाद फिर खेलने के मैदान और वर्णाचे हैं। किले के चाली स्थान में वर्णाचे लगा दिए गए हैं। जेल को बाहर में देखने के बाद दाहने हाथ की ओर सुइना पड़ता है। कुछ आगे चलकर पहले डाल पड़ता है, फिर थोड़ी सीहियाँ चढ़कर एक छोटा-सा फाटक, आगे एक वारादरी हैं। इसके पास वह स्थान है, जहाँ, कहा जाता है, आल्हा का विवाह हुआ था। यह स्थान भाड़ी कहलाता है। वह स्थान, जहाँ आल्हा की ली सुनवा का महल था, अब तक सुनवा-बुर्ज के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान

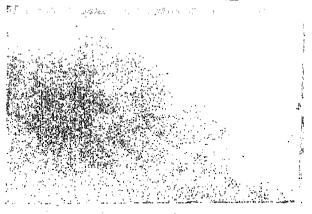

सुनवा-वुर्ज

पर बाजकता रिकारमेटरी स्कूल के सुपिटिडेंट का बेगला है। बीच में एक ऊँचा-सा चब्तरा है। उसके चारो बोर खंमे हैं, बार ऊपर पटा है। यहाँ कारीगरी देखने बोग्य है। थोड़ा ब्रार ब्यागे बढ़ने पर राजा मर्तृहरि का मंदिर है। मंदिर के बांदर एक छेद है। कहते हैं, बिद

नुष्य यह कहकर कि में इस छेद को भर दूँगा, तेल डालना शुक्त करे, । छेद कभी न भरेगा,, अगर यों ही उसमें कोई तेल डाले, तो थोई। । देर में भर जाता है। इसमें कहीं तक सचाई है, इसका प्रत्यच्चानुभव मेंने नहीं किया। इस मंदिर के पास ही एक बावली है, जिसे । ब चारों ओर में बंद कर दिया गया है। बावली सवा सो या डेढ़ सी होट गहरी होगी, और नीचे तक पहुँचने के लिये मीढ़ियाँ भी बनी । मंदिर के पास एक खुंदर बगीचा है। एक खुंदर कोवारा भी, । सायद आजकल काम नहीं देता। इसके बाद वह भाग है, जहाँ। इन आदि रहते हैं, और उस ओर जाने की आज्ञा नहीं है।

किले से गंगाजी तथा चारो खोर का दश्य खत्यंत चित्ताकर्षक खौर नोरंजक है।

इस किले में गहरे तहस्ताने हैं। तहस्तानों में सुरंग भी हैं, ऐसा इहा जाता है। सुरंगें छादि देखने का खबसर तो नहीं मिला, पर एक इता हुद्या चबूतरा खबश्य देखा। खंदर की छोर की दीवारें देखने में ता लगता है कि नीचे तहस्तानों में भी शायद इमारतें हैं।

इसमें संदेह नहीं कि इतिहास में इस किले का नाम विशेष ६प से गता है। कहा जाता है, अर्नृहरिजी जब राजा विकमादित्य के बहुत । नाने पर भी घर लाटकर नहीं गए, तो उनकी रच्चा के लिये यह किला । न्होंने बनवा दिया। उस समय यह स्थान घना जंगल था। घालहा- ६दल की कथा को किंवदंती ही मान लें, तो भी शेरशाह, अकबर और । दर के समय में इस ऐतिहासिक तीर्थ में जो घटनाएँ घटी हैं, वे तो सकी स्थिति के अनुकूल ही हैं। बनारस के महाराज चेतसिंह को नब वारेन हेस्टिंग्स की छुपा से अपने राज्य से मागना पड़ा, तब काशी ही प्रजा में कुछ कोंध की आग फैली। उस समय वारेन हेस्टिंग्स की मागकर इसी किले में आना पड़ा।

यहाँ की चौर देखने योख चीजें ये हैं---

- (१) मुख्यज्जीन समजिद—कहते हैं, मुसलमानों के प्रसिद्ध नवीं हसन-हुमैन के पहने कपड़े खब तक यहाँ सुरक्तिन रक्ते हैं। क्रार्ट क्रिसियर बादशाह के समय में इन्हें कोई सकका जारीक के लाया था।
  - (२) भैरवजी की मृति—डाकघर के पास है।
  - (३) गंगेश्वर सहादेव ।
- (४) कामाजांदवी का मंदिर—यह स्टेशन के उस पार, २-३ मीज की दृरी पर, पद्माई। पर, है। मंदिर के नीचे दुर्गा-कुंड है। मंदिर और कुंड के त्यास-पास का दृश्य बहुत सुहावना है। पास ही एक और पुराना मंदिर है।
  - (५) हुर्गा-खोह ।
  - (३) शाह क़ासिम सुलेमानी की दरगाह आदि।

वस्ती याव उजाइ-सी हो गई है। वहो पुराने हंग की इमारतें, करने या खपरें लों के मकान और पत्तली सहकों के दोनो खोग विशेषतया खंडहर हैं। परंतु यहाँ की जल-वायु स्वास्थ्य-प्रद है। वरसात में गंगा-नदी का भारी पाट इस स्थल की गंभीरता और भी बढ़ा देता है।

यहाँ एक हाई तथा अन्य छोटे-छोटे स्कूल भी हैं। स्वार्थ्य की दिस् से यहाँ की जल-वायु अन्छी है।

चित्रकृद

दशहरे की छुड़ियों के कड़े मास पूर्व ही न-जाने क्यों मेरी यात्रा करने की इच्छा सदाही जग उठा करती है, और मैं अपने खाली समय में बैठ-बैठ प्रोग्राम बनाया करता है। बास्तव में दशहरे का समय यात्रा के लियं होता भी उपयक्त-सम्बद खोर् सविधाननक है। पहले तो १०-१२ दिनों की छड़ी, फिर संदर ऋत । वर्षा समाप्त हो चक्ती है, बड़ी नदियाँ उतर चकती हैं, सड़कों की कीचड़ सुख चकती है । न बहुत सरदी, न बहुत गरमी, न लु और न पानी। अस्तु। हम लोगों ने प्रकृति के निकेतन. भगवान् की लीला-भूमि चित्रकट का ही देखने का निरचय किया। घर से बाहर विकल्तना यहस्यों के लिये उतना सरल नहीं होता-बीमारी, आव-स्यक काम, रुपए की चिता और हज़ार फंसाट, चित्र दह विश्वास के त्रागे सब रुक्सवर्टे हर जाती हैं। यही कठिनाई से तो जानेवाले तैयार हए. किंत श्रीगरोश ही विचित्र हुद्या । पहले कानपुर सं ६ बजे सायंत्राल को गाड़ी छूटती थी, किंतु ऐन वक्त पर जब नांगा आ गया, तो पता चला, अब गाड़ी ४० पर ही छट जाती है। ४३ तो बज चुके थे, अब क्या किया जाय ? मेरे एक मित्र की नौ राय हुई, कल चला जाय, किंतु मैंने दहता-पूर्वक कहा-"न-जाने किस कठिनाई से नो घर से निकला, यदि फिर् बिस्तरा खल गया, तो ध्यव न बँध सक्तगा, यह निश्चय है, बातः में तो कहता है, बाज ही चलें। कानपुर में ही रात्रि को विश्राम करेंगे। वहाँ से प्रात:काल की गाड़ी से चल देंगे।" मेरी विजय हुई. त्र्यौर हम लोग | लखनक से कानपुर पहुँचे । श्रम्भशाले में सामान रक्ता । सरसैया-घाट में स्नान, गंगाजी पर बोटिंग, प्रयागनारायण के मंदिर में दर्शन चौर बाज़ार की सेर हुई । सार्यक्षल की वहाँ कोठे पर नीवत बजती है, श्रीर ठाकुरजी पीनस पर बैठाकर मंदिर में घुमाए जाते हैं। कानपुर

में रामलीला के संबंध में उस दिन 'नाव नवैया' थी। इसमें यह होता है कि चाँदी के रथ पर राम और लच्मण को बैठाकर मख्य बाजारों में घमाया जाता है। बड़ी भीड़ होती है। यह सब देखकर सोए। प्रात:-काल कानपर से चले. और १० बजे दिन को बाँदा पहुँचे। यहाँ गाड़ी बदलनी होती है। कुछ घंटों का समय था ही। बाँदा देखने चल दिए। बाँदा अपने अमल्य और अलौकिक पत्थरों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ के नदी के जल में यह विशेषता है कि कुछ महीनों में प्रत्येक वस्त 'पत्थर' में परिवर्तित हो जाती है। एक मित्र के यहाँ सामान रक्खा, और पहाड़ी पर स्थित बमेशवर महादेवजी के दर्शन करने चल दिए। पहाडी पर चंद्र और घमें । फिर वहाँ के प्रसिद्ध बाबाजी के स्थान पर गए ( मंदिर ही: से मिला उनका स्थान है )। वहाँ महीने-भर का अखंड कीर्तन हो रहा था-वहाँ त्रानंद लिया। बाबाजी की गुफा देखी। ३ वजे की गाडी से बाँदे सं चले. और ५ बजे सार्यकाल की करबी-स्टेशन पर उतरे। चित्रकट-स्टेशन पहले ही पड़ता है, पर प्रायः लोग करबी पर उतरते हैं, क्योंकि यहाँ लॉरी और गाडियाँ आदि सरतता से मिल सकती हैं। लॉरी से मंदाकिनी-नदी तक आए। नदी सब यात्रियों ने पैदल पार की---घटने-घटने पानी था। उस पार दूसरी लॉरी मिलती है। उस 'पर बैठे, और चित्रकट की बस्ती में पहुँचे । पुल न होने से यह असुविधा यात्रियों को होती है। मंदाकिनी के किनारे "स्थित धर्मशाला में हम लोग ठहरें। करबी से सीतापर ४ मील है ।

प्रातःकाल हम लोग कामतानाथजी की परिक्रमा को गए। धर्मशाले से लगभग र मील पर पर्वत है, और इसकी परिधि प्रायः ११-२ मील है। कहते हैं, श्राधा भाग सरकारी कब्ज़े में और आधा चौबे की श्रियासत है। माग में कई मंदिर पड़े—पुरानी लंका का मंदिर, श्रात्त्रयवट-मंदिर, रामनाम-संस्कृत-विद्यालय का मंदिर तथा बाग, गौरिहाल राजा का मंदिर आदि। इस सदा हरी-भरी रहनेवाली पहाड़ी के तट पर चारो और परि- कमा में अनेक मंदिर पड़ते हैं। चित्रकृट में कामदिगिरि का बहा माहात्म्य है। कहते हैं, यहाँ सब तीथों का निवास है। राम, सीना और

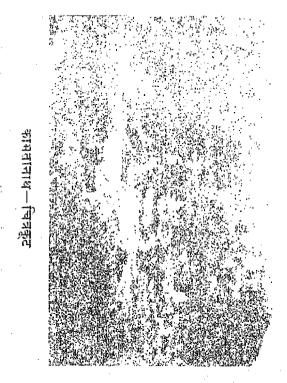

लक्ष्मणजी ने यहीं निवास किया था। कालिदास के सेघदूत में भी इस पहाड़ी का वर्णन है। यह विध्याचल की एक शाखा है। परिक्रमा ३-४। मील लंबी है (पर्वत के चारो कोर)। परिक्रमा में पक्षी सड़क बनी है। यह पहाड़ी इतनी पवित्र समभी जाती है कि न तो इस पर कोई चटता है, और न इसके युक्त काटे जाते हैं। नंगे पैर महावीरजी के मंदिर से

परिकमा आरंभ की। पहली मुखारविंद के दर्शन किए। कहते हैं, पहले यहाँ दूध की धारा निकलती थी। फिर साली गोपाल, लडमीनारायसा का मंदिर, श्रीरामचंद्र का स्थान, श्रीतलसीदास का स्थान, केकयी का मंदिर, भरत का मंदिर, चरण-पाटुका, बिरजा-कुंड, नरसी-खोह और सरा गाय आदि देखी। इसके बाद लद्दमणा-पहाड़ी पर चढ़े। १४० सीडियाँ चढकर लदमराजी का मंदिर देखा। वहाँ से नीचे ऋौर आस-पास का दश्य बड़ा सहावना लगता है। वहाँ से चले, तो बदरीनारायण, एक और मंदिर तथा कप-बावली देखी। फिर खोई गाँव मिला। यहाँ का खोया बहुत सस्ता और अच्छा होता है। यहाँ एक विशेष उल्लेख-नीय बात यह हुई कि एक बाबाजी से वार्तालाप हुआ, जो १०० वर्ष से अधिक गृद्धं हैं। वह बड़ी देर तक सन् ५७ के ग़दर का हाल बताते रहे । वहाँ से चले, तो मार्ग में स्वर्गाश्रम और एक बहुत बड़ा दवाखाना पड़ा। फिर वैष्णव-संप्रदाय के महाप्रमुजी की बैठक पहाड़ पर थी। दर्शन किए ( यद्यपि वैष्णवों के यहाँ मंदिर खुलाने का निश्चित समय होता है, तभी दर्शन हो सकते हैं )। जगन्नाथजी का मंदिर आदि पड़ा। इसके पश्चात् उन बाबा के यहाँ गए, जो प्रत्येक वर्ष द्वासंख्य यात्रियों को एक निश्चित दिन दमें की दबा दते छौर कहते हैं, उससे सदा के लिये दमा चला जाता है। परिक्रमा प्री हो ही चुकी थी। वहाँ से लौटे, तो बंदरवाले वाबा के मंदिर में बैठे । हनुमान्जी के दर्शन किए. और धर्मशाले छाए।

सायंकाल को नदी-तट की सैर की। धर्मशाले से थोड़ी दूर पर वूड़े बाबा(महाबीर) जी के मंदिर गए। यह मंदािकनी के किनारे बहुत ऊँचे टीले पर है। इसके बिलकुल नीचे श्मशान है। उस स्थान में शांति खौर सींदर्य वरसता है—चारो खोर बड़ा छुंदर दृश्य है। यहाँ के प्रसिद्ध बाबा केशवदास की, जो बहुत पहुँचे हुए साधु थे, कुछ वर्ष पूर्व खरु हो चुकी है। थोड़ी दूर पर एक प्रसिद्ध मौनी बाबा की कुटी खौर निकट ही एक और महाबीर( संकटमोचन )जी का संदिर है। वहाँ के बाबा के दर्शन हुए। यह सब संदाकिनी के बाएँ और का वर्णन है। अब धर्मशाला के दाहनी और गए। पहले तो राधव-प्रयाग के निकट हरि-मंदिर और भगवान का संदिर देखा। मत्त गर्जेंद्र-बाट और संदिर

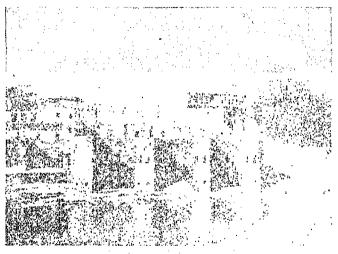

मत्त गजेंद्र-घाट (राघव-घयाग)

देखा । यहीं सीतापुर ( चित्रकृट ) का पोस्टब्रॉफिस है । घाट की शोभा अस्तौकिक है । दूर तक पक्के घाट बने हैं । संदाकिनी में असंस्थ मछ-लियाँ हैं । अस्तु ।

मंदािकनी का जल पार कर उस पार गए, और वहाँ के मंदािकनी-घाट तथा अन्य पक्के घाट और किनारे पर बने रतनेश्वर राजा का सुंदर मंदिर तथा अन्य मंदिर देखे। फिर गृद्द्वाले बाबा के यहाँ जगदीश का मंदिर और वहाँ से अहल्याबाई का मंदिर देखा। मंदिर किले की-सी चहारदीवारी के अंदर थे। वहाँ रामलीला के संबंध में रामायरा हो रही थी। बड़ी देर तक येठे व्यानंद लेते रहे। फिर 'नया गाँव' होते, बाला-जी के दर्शन करते इस पार व्याए। राम-घाट के निकट यजवेदी-नासक मंदिर में गए। कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। फिर पर्शकुटी गए, जहां मीदियाँ चड़कर ऊपर जाना पड़ता है। फिर गोस्वामी तुल्ली-दास की कुटी (राम-घाट के सामने गली में) देखी। कहते हैं, यहीं तुल्सीदास को भगवान के दर्शन हुए थे। दोहा प्रसिद्ध हैं—

> ''चित्रकूट के घाट पर भइ मंतन की भीर ; तुक्तिभिदास चंदन घसें, तिलक देत रधुवीर ।''

दूसरे दिन हम लोग कोटतीर्थ गए । मार्ग में संदर श्रीर घनघोर जंगल पड़ता है। यह संकर्षण पर्वतं पर स्थित है, और सोतापर में ५-६ मील होगा । कई सौ सीहियाँ चढ़ने पर ऊपर पहुँचे । बड़ा अच्छा लग रहा था - पचासों यात्री चल रहे थे । बहत-से डोली पर सवार थे। बाँके सिद्ध, सरस्वती-नदी, यमदर्श पंपासर श्रादि भी इसी श्रोर से जाते हैं। ये सब थोड़ी-थोड़ी दूर पर हैं। यहाँ मंदिर है, एक सुंदर भारना है। वहां नहाने का माहात्म्य है। यहाँ से चले. तो सरस्वती-कुंड और मंदिर तथा देवांगना भी पड़ा । फिर पहाड़ की चोटी पर बड़ा विस्तृत मैदान है, जहाँ तेंद्रचे बहुत हैं। पहाड़ पर एक भील पड़ी - क्या भगवान की देन है । फिर एक भी लों का गाँव पड़ा । यहाँ खोया लेकर खाया। जीवन में ऐसा कोया कभी नहीं खाया था । यहाँ ब्रावला, देवदारु श्रौर चिरोंजी के पेड़ श्रधिक हैं । सीता-रसोई एहँचे । निकट ही गिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम, मिएाकिंगिका-तीर्थ, पंचतीर्थ (जिसमें चंद्र, सूर्य, वायु, अभिन, वरुण, पाँच देवताओं की मूर्तियाँ हैं ) और ब्रह्महद-तीर्थ त्र्यादि हैं । वहाँ से लगभग ३५० सीडियाँ उतरना पड़ीं। हनुमान-धारा आए । महावीरजी की विशाल मृति हैं। यहाँ दो जल के कुंड हैं, जो सदा ऊपर से गिरते हुए भरने के पानी से भरे रहते हैं। यह स्थान बहुत सुंदर है । दो-तीन बहुत बड़ी दालाने बनी हैं। यहाँ भारने का पानी महावीरजी की मृति की स्पर्श करता हुआ बहता है। किर नया गाँव होते हुए जीट क्याए।

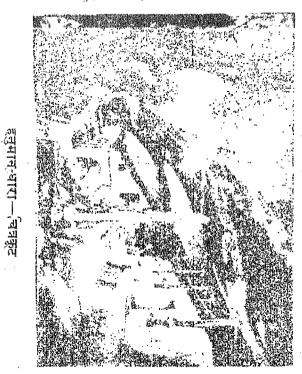

तीसरे दिन हम लोग ग्रप्त गोदावरी पहुँचे । छपरा, मिनाही, चींबेपुर आदि गोंव मार्ग में पड़े । मार्ग में कहीं खेत थे, कहीं उजाड भूमि । एक नाला पड़ा, फिर कई भीलें क्ष्रीर कई भरने पड़े । एक मोरच्छ-बाला भरना पड़ा । चौंबेपुर के निकट कैलास-मंदिर और छुंड था। बड़ी ऊँची-ऊँची घास पार कर गुप्त गोदावरी पहुँचे । सीड़ियाँ चढ़कर मुख्य

स्थान पर पहुँचे । एक बाँबेरी गुफा है -- ऊपर चहे । सीता-कुंड उसमें है ( उस पर पहाड की छत है ), जिसमें भरने का जल भरता त्रीर पृथ्वी के नीचे स्वतः लुप्त हो जाता है ; इसी से इसका नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। प्रकृति की कारीगरी के इस नमने को जिसने नहीं देखा. उसका जीवन दुयुर्ध है । लालरेन जलाकर पंडे भीतर ले जाते हैं। फिर् खटखटा चोर, सङ्या और अनम्हया देखा । गुफा २ फर्लांग लंबी होगी । स्नान करके गीली घोती पहने नीचे के कुंड में गए, त्यौर लगभग ३-४ फर्नांग सिर सकाए सकाए पहाडी गुफा के खंदर जाना पड़ा। पानी में असंख्य साँप और मछिलियाँ भरी थीं । उसी बहते मारने के जल के खंदर गए । पर्वत का नाम तंगारएय है। कठिनता से एक गजु चौड़ी और ऊँची पहाड़ी दीवार. चारो खोर रंगीन और सफ़ेंद पत्थर और कमर-कमर तक पानी । पहले तो महादेवजी का मंदिर, फिर राम-लच्मरा, फिर महाबीरजो का मंदिर । सुफा के श्रंदर १० फीट कँची मेहराव-सी ( प्राकृतिक टेड़ी-मेढी ) है, उसी को मंदिर कहते हैं। हनमान-कंड. लदमण-छंड और राम-छंड भी ऐसे ही भीतर के स्थानों के नाम रख लिए गए हैं —वहां स्नान का माहातम्य है। नहाकर बाहर त्र्याए । खयाल कीजिए ३-४ फ़र्लींग पहाइ की खोह के श्रंदर का यह सब दश्य है. जहाँ रोशनी जलाकर जाना पड़ता है। प्रकृति की ऐसी अपर्वे ग्रमा पहले नहीं देखी थी।

वहाँ से भरत-कृष चल दिए । चौंबेपुर, छपरा, मिनाही गाँव होते छिरतहा गाँव आए । बरुवा-नदी पार की । कई नाले पार किए। जब तीन मील भरत-कृष रह गथा, तब बड़ा सुंदर दृश्य प्रारंभ हुआ। तीन तरफ पहाड़ थे—बीच में ऊबड़-खाबड़ जमीन । सब देखते-दाखते ५ बजे सायंकाल को भरत-कृष पहुँचे। पका बड़ा कृष है, और निकट ही भरतजी का मंदिर। राज्याभिषेक के लिये लाया हुआ सब तीथों का जल भरतजी ने इसी छुएँ में डाला था। इस कुएँ में नहाने का बड़ा माहास्म्य है। रात हो गई थीं। चाँउनी रात में पहाड़ों का अरय कितना द्यवर्णनीय होता है, किंतु रात्रि के समय पर्वत पर विचरना बहुत खतरनाक है। ग्रेर-चीनों का भय एक खोर, सींगे का इर दूसरी खोर।



वहाँ चोर-बदमारा बहुत हैं, यह भी हम लोग जान चुके थे। राम-राम करते वहाँ से चले। पहले तो पहाड़ पर एक जानवर घुर्र करके हम लोगों की खोर दौड़ा, किंतु हम लोगों की संख्या देखकर कदाचित् भाग गया । आगे चलकर एक कर्क्षा घाटी से होकर चलना पढ़ा, जो कितना से १-१ '। गज़ चौड़ी होगी, और उसकी दीवारें १०-१२ फीट कुँची । दिखाई न देता था—काँटे और घास चुम रही थी। आगे चलकर दो लहुबंद मिले, किंतु वे हमारे 'गइड' महोदय की जान-पह्चान के निकले । हम लोग उस दिन २७-२= मील चल चुके थे, ' टाँगें भरी हुई थीं, मन-मन के पैर उटाए न उटते थे, किंतु डर ने यह सब कब्ट दबा दिए । न प्यास, न भूख, न थकावट । सिर पर पैर रखकर भाग रहे थे । भगवान ने कृपा की, सही-मलामत ६ १ बजे रात्रि को धर्मशाले पहुँचे ।

चौंथे दिन शरशंगाश्रम जाने की सोची। दो दिन का भोजन लेकर बाँघ लिया। हाथी-दरवाज़ी होते चले। पहले 'राघव-प्रयाग' पड़ा। यहाँ मंदाकिनी-नामक एक नाला पयस्विनी में मिलता है। कहते हैं प्रयास में जैसे सरस्वती ग्रप्त रूप से गंगा-यमुना में मिली हैं, उसी भाँति यहाँ भी सावित्री या गायत्री-नदी गुप्त रूप से मिली हैं। 'रावव-अयाग' के विषय में एक पौराशिक कथा है। 'राघव' यानी भगवान राम + प्रयाग=राघव-प्रयाग । कहते हैं. भगवान् ने जब प्रयाग को सब तीर्थी का राजा बनाया. तो उसे गर्ब हो गया। वह अपना गर्ब नारदजी से भी न छिपा सका। नारदजी के यह कहने पर कि 'चित्रकृट' से बड़े नहीं हो - यों तो सब तीयों के राजा हो, वह राम के पास चित्रकट आया। राम ने भी यही बात कही। तभी से इस घाट का नाम 'राघव-प्रयाग' पड़ा । निकट ही हरि-मंदिर और एक भगवान का मंदिर है। इसी घाट पर प्रसिद्ध मत्त गजेंद्रेश्वर का मंदिर है। इसकी भी एक पौराशिक कथा है। जब राम चित्रकट में चाए, तो मजगंद-नामक राजा यहाँ राज्य करता था। राम ने लद्धमण को इसके पास अपने रहने की श्राज्ञा प्राप्त करने के लिये भेजा। लच्मण के मुँह से यह सुनकर कि स्वयं राम यहाँ पधारे हैं, वह सुध-बुध मृलकर प्रसन्नता के मारे नंगा

जाचने लगा। लच्नगाजी वह कोशित हुए, और राम से बताया— ''बह तो बोला ही नहीं, बरन् लगा नाचने लगा।'' राम ने कहा— ''शब्दों से नहीं, अपने भावों ते उसने स्वाज्ञा दे दी।''

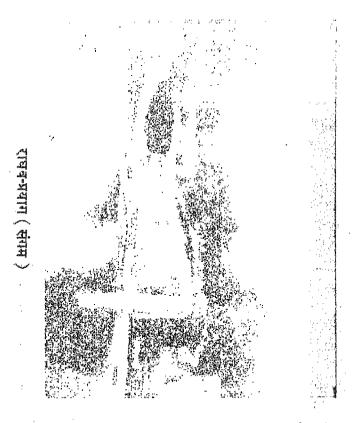

अस्तु । हम लोग पहाड़ी ऊबड़-खावड़, हरी भरी भूमि और सपन जंगलों से होते, प्रकृतिक दृश्य देखते प्यस्विनी के किनारे-किनारे चले । नदी के एक खोर जंगना खोर ऊँचे कगार खोर इसरी खोर पर्वतों की थेंगियाँ। एक बहत ऊँचं टीले (रामधाम ) पर बहत-से साध्यों की कटिया हैं। यहीं प्रसिद्ध रामायगी वाबा रहते थे, जिनकी हाल ही में मत्य हो गई है। केशव-गढ के बाद प्रमोद-वन के फाटक में घुसे। चारो श्रोर पक्की चहारदीवारी है। श्रोर बीच में मंदिर हैं। लदमीनारायगाजी के मंदिर में दर्शन किए। उसके नीचे तहरवाने में अन्नपर्सा की मर्ति है। वहाँ के परकोरे पर चहकर दश्य देखा। संदिश क्या है किला है। उस हरियाली का क्या वर्णन किया जा सकता है। तोतों और मोरों की तो भरमार है। फिर पत्र-जीवा पेड से भेट की। कहते हैं, इसे भेटने से निःसंतान के पत्र होता है. और पत्रवान के पुत्र चिरजीवी होते हैं। फिर एक रामचंद्रजी के मंदिर में गए। इसके बाद विहारी-बिहासी का मंदिर देखा। फिर जानकी-क ड पहुँचे । प्राकृतिक सोंदर्य का साजात उदाहरमा यह स्थान है । नटी के बीच में श्वेत पर्वतखंड पड़े हैं, जिनमें चरण-चिह्न बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब राम और सीता यहाँ चलते थे, तो पत्थर मोम के समान पिघल जाता थां । चरमा-चिह्न तीन स्थान पर हैं —( १ ) जानकी-क़ ड में (२) स्फटिक-शिला में (३) चरण-पाइका में (परिक्रमा में )। मछनियों और बंदरों की तो खान ही है यह देश। फिर सिरसा वन गए । परम साध बाबा रामनारायणाजी के दर्शन किए, च्यौर उनसे चार्तालाप का सौभाग्य प्राप्त हुन्ना । ज्यापसे मिलकर ज्यात्मा को ऋत्यंत संतोष हुन्ना। यहाँ घनघोर जंगल हैं। फिर स्फटिक-शिला पहुँचे। अत्रि मुनि के यहाँ जाते हुए राम-सीता ने यहीं पयस्विनी के बीच में पड़े हुए एक पत्थर पर विश्राम किया था। यहीं जयंत ने कौवा वनकर सीताजी के चोंच मारी थी। दो बहुत बड़े शिला-खंड हैं। उस पर बैठकर प्रकृति के मनोरम दश्य देखिए। शिला के नीचे अगाध जल है, जहाँ मगर और बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ भरी हैं। निकट ही साधुत्रों की कटियाँ थीं। एक तपस्विनी ने हम लोगों को खड़ी ऋौर मीठी पत्तियाँ खिलाई । यहाँ से फिर श्रमसुइयाजी चले । चलते-चलते बाब्पुर के तालाब पर रुके । रास्ते में बड़ा रमग्गीय दृश्य पड़ता है । पहले घना जंगल पड़ता है, फिर थोड़ी दुरु पर विस्तृत मैदान । यहाँ शेरों का बड़ा डर है । तालाब

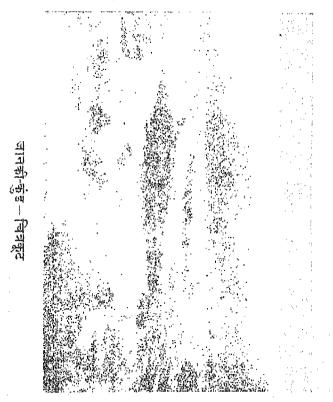

मे १-१६ मील चलने के परचात् जंगल शुरू हुआ। १ मील चलकर दो कुंड पड़े। आदमी ने बताया—''सरफार ने इन्हें नहर बनाने के सिलसिले में खुदबाया था, पर काम असंभव समस्कर छोड़ दिया गया।

तब से ये ऐसे ही पड़े हैं।" थोड़ी दूर बलने पर भूरी नदी पड़ी ह बहाँ एक काला जानवर हम लोगों की ब्राहट पाकर भागा। जब एक मील द्यनसङ्या रह गया, तो सैकड़ों करने पहाड़ से बहते और नदी में मिलते देखे। एक बड़े पत्थर पर महावीरजी खदे मिले। ऋौर आगे २५० मीदी चदकर सिद्ध बाबा का आधम पढ़ा । वहाँ पहाड़ों का विचिन्न दृश्य था । नीची ज़मीन से कई सी गज़ ऊँचे समकोगा बनाते हुए पहाड खड़े थे। दोनो पहाड़ों के बीच नदी के किनारे हम लोग वह रहे थे। छपर चड़े—महावीरजी की मृति थी, खीर छपर यात्रियों के ठहरने के लिये कोठरियाँ बनी हैं, वे देखीं। यहाँ एक और दश्य देखा, जो उल्लोखनीय है। सीधे खंडे पहाड़ की चोटी पर ४ शहद के छत्ते लगे थे। पहाड़ी लोग बड़े मज़े में वहाँ से शहद निकालते हैं। चोटी पर एक लकड़ी रखकर, उसमें नीचे लकड़ी बाँधंकर नीचे लटकते हैं—हवा में। कितना खतरनाक काम है ! यह साहस की परा काश है। थोड़ी देर बाद अनसडया पहुँचे । पातक-मोचन, ऋगा-मोचक और दरिद-विमोचन यहाँ से दिक्का की खोर हैं। अति मनि खोर खनसङ्याजी के दर्शन का सीमाग्य हुआ। निकट ही दत्तात्रेय, दुर्वासा, गरोश आदि की मूर्त्तियाँ हैं। दर्शन करके स्नान करने की सुमी। यहाँ इतना निर्मल जल है कि नीचे के पत्थर साफ दिखाई देते हैं। पहाड़ी नदियाँ तो ऐसी होती ही हैं कि कहीं घटने-घटने श्रीर कहीं श्रमाध जल । श्रत्यंत तीव धारा थी । जल बहुत मीठा श्रीर ठंडा । भोजन किया । भाग्य-वश १२-१३ और लोग भी शरभंगा जाने को वहीं मिल गए। बड़ा सुख हुआ। पहले तो निकट ही साधुओं की क्रटियों थीं. उनके दर्शन किए। वहाँ साध्यों ने केंद्र-मूल दिया। नाम पहले से सुनते थे, पर खाने का सौमाग्य ज्याज ही प्राप्त हुआ। प्रकृति ने अपने प्रेमियों के लिये कैसा प्रबंध कर दिया है। एक बात और भी हम लोगों ने देखी कि बीहड़-से-बीहड़ स्थान पर भी जहाँ मंदिर है, वहाँ पुजानेवाले ज़रूर बैठे भिले । हाय रे पेट !

अस्तु, आगे बड़े। एक नाला पार किया। फिर घनघोर जंगल अनसुद्या से शुरू होता है, जहाँ सब प्रकार के जानवर हैं। संदाकिनी पार की। वह उस स्थान पर काको चोड़ी थी. और किनारे-किनारे हरी

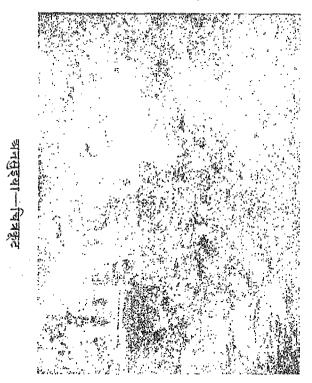

काई लगी थी। थोड़ी देर बाद घाटी (चहाई) ग्रुरू हुई। मीलों की सीधी, पथरीली चढाई, मगर बाह रे वहाँ के घोड़ों के सधे हुए पैर! सुगंध से परिपूर्श वायु-मंडल के मध्य होते हुए हमारी पार्टी चली जा रही थी। सब चुप थे—कभी-कभी ही निस्तब्धता भंग होती। चार-

चार कदम पर प्रकृति की ऐसी बानोखी वस्तुएँ एवं दृश्य दिखाई देते कि जिह्ना बरबस खुल जाती थी। परिश्रम के कारण साँस चल रही थी. पैर भरे हए थे-किंत हृदय की कली खिली हुई। जीवन में इतने धनघीर जंगल द्यमी तक कभी न देखे थे। भगवान की यह लीला-मिंग रही है. फिर यहाँ बालोकिक और बाबर्रानीय सौंदर्य क्यों न हो। बाँखों से सोंदर्य-वान करते हम लोग वह रहे थे--हदय प्रसन्नता से फटा जाता था। समक में नहीं ज्ञाता था कि ज्ञपने इस appreciation (तारीफ) को जो इतना अधिक है कि इस छोटे-से हृदय में नहीं समा सकता, कैसे प्रकट किया जाय। कम-से-कम शब्दों द्वारा तो यह असंभव था-- "वह मजे दिल के लिये थे. न थे ज़बाँ के लिये।" श्रमरावती पहुँचे। वहाँ एक छोटा-सा फरना है, उसे श्रमरावती गंगा कहते हैं। वहाँ भी साथ थे। वहाँ से चडकर एक मीलों का सपाट मैदान पड़ा, जो पहाड़ की चोटी पर था। 'जम्हआई' गाँव पड़ा। 'टिकरिया' के पास एक छोटा ताल-सा पड़ा। क्या जीवन वहाँ का भी है। एक माता ने बताया — "गर्मी में जब कुत्रों का पानी सख जाता है, तो कनस्टर में छेद करके पानी भरते हैं।" पचासों स्थानों पर फाड़ियाँ हटा-हटाकर मार्ग करना पड़ा । नीचे मैदान में पहुँचे । रेलवे के एक फाटक के निकट 'पुष्करिगी ताल' पड़ा । उसके निकट एक बहुत प्राचीन परित्यक्त-सा मंदिर था। निकट ही बिजली के तार छौर रेख की गुमटी थी । फाटक पार किया । डौरा गाँव जाना था । जिससे पूछो, वही 'सामने हैं, सामने' कह देता, खौर बास्तव में सामने था। मगर पहुँचने में १ े घंटा लग गया। पहाड़ी मार्ग जो ठहरा। गाँव में आए। खाटें पड़ी थीं. वचे खेल रहे थे, और हम' नवागंतुकों की ओर वचे और क्षियाँ देखती जाती थीं-बाबू लोग तो श्रद्धाल और भक्त होते नहीं, फिर इस गाँव में प्रयोजन ? गाँव के मुखिया के यहाँ हम लोग पहुँचे । कितने 'मेहमान-नेवाज़' गाँववाले होते हैं। काँटों से घरा, बहत बड़ा, खुला

सहन-साथा। छपार बहत वडा था। हम लोगों के लिये वद बादागा ने खाटें बिछवा दी । गींव के जीवन का ब्रानंद निया । पहाई। घांत, चाँदनी रात. असंस्थ भिलमिनातं तारे, स्वच्छ, नीन व्यापास, घौरतीं का मधुर संगीत, डोलक की ध्वनि और बीच-बीच में 'हका हुआ। हुदा हुआ। ' क्या बार्नेट ब्या रहा था-- खन्ने सेटान में द-१० चन्हें जान रहे थे, दंडों के सहारे वाहियाँ और भोजन वन रहा था. वार्ते हो रही थीं। दी-एक बातें इस गाँव के विषय में और कहना चाहता है। एक तो अह गांव पहाड़ी के बिलक़ल नीचे बसा है, और शहर या आवादी से बहत दर. तो भी यहाँ सब चीजें सम्ती थीं और वहन उम्दा। वहाँ सचमुच राम-राज्य है । खी. पुरुषों, बच्चों और गाय-वसरियों तक के मख पर स्वास्थ्य की मानक, भोलापन धौर, पवित्रता तथा सान्विकता। दसरे, यहाँ दुध डेढ़ याने सेर मिलता है। सेर-मर लो, तो डेड सेर से अधिक हैंगे। गाहा इतना कि चँगली जाल दो, तो चिपक जाय । यहां ईमानदारी है. और इसी से वरकत । सबको सख है, शांति है, संतीय है। एक हम शहर के सभ्य लोग हैं — कृत्रिमता के भक्त ग्रांर खोखले जीवन से यक्त । न-जाने क्या-क्या सोचते-सोचते सोए---शायद यह कि न-जाने कीन पराय उस जन्म में किए थे, जो यहाँ तक आएं, और न-जाने कीन पाप उन लोगों ने किए हैं. जिन्हें यह सब देखने का सामाग्य न होगा। सीए. और घोड़े जेचकर सोए। प्रातःकाल ३ वजे श्रापने कल के साथियों के मधर गीत से नींद खली । परमातमा, ऐसे मुख वेर-वेर दिखा ।

्री बजे हम लोग शरभंगा चल दिए। रास्ते में फिर घनधोर जंगल पड़ा। उसी गाँव के एक ब्रादमी को लेकर चले। उसने बताया—"यहाँ शिकार करने, विशेषकर शेर का, बहुत ब्रॅगरेज़ ब्रात हैं।" पनासों नाले रास्ते में पड़े। कमलदहा-नदी, मंदाकिनी, भेंग्रा-नदी ब्रादि पड़ी। यहाँ के प्राचीन निवासी कोल-भील भी इसी जंगल में दिखाई दिए। मार्ग में एक स्थान पर बहुत ब्राधिक मिक्सियाँ मिली। उन मार्गों से होकर गए।

जहां बहत कम लोगों के कदम पड़ते होंगे। इतने धने जंगल थे कि सिवा पत्तियों के मार्ग दिखाई ही न देता था। १० वजे शरभंगा पहुँचे ६ पका मंदिर बना है। किले-सी चहारदीवारी छोटे मंदिर की है। उसके बाएँ और बास है और सामने भी। नीचे कल-कल करना हवा भारना बह रहा है। मंदिर से १-१५ मील ऊपर चढ़कर एक गफा और मंदिर-सा है। इतना भयानक, कठिन और दूर यह स्थान हैं ( किंतु अत्यंत संदर् ) कि यहाँ कहीं १००-२०० में एक यात्री त्याता है। तभी तो इसके माहास्म्य के विषय में कहावत है — ''सो बार गंगा, एक बार शरभंगा।" पेड़ों की घनी छाँहीं खौर पत्थरों के बिछौने । वहीं भरने में स्मान श्रीर भोजन किया । २ घंट बाद वहाँ से लौटे । मार्ग में योडमखा-देवी के दर्शन किए । मोरपंख बीनते, आपस में गपशप लड़ाते उसी महानी जंगल के पार आए । उस दिन दशहरा था । उस गाँव के लोग घोडमखादेवी के दर्शन करने जा रहे थे। जब हम लोग प्रायः लौट चुके थे, तब एक देहाती स्त्री-बच्चों-समेत जाते दिखाई दिया । मेरे आश्चर्य करने पर उसने तपाक से उत्तर दिया-"तीनि बजे हुइहैं, लटिक ती गई है ( धप ), त्राजै लौटि शहबे, का लंकन माँ देवी हैं। जानुत्रार ससर का करिष्टें......।" बहाँ से लौटे। भीजन बना। वहाँ के लोगों ने लकड़ी-कंडे के दाम न लिए। तरकारी के लिये क्रम्हड़ा मिला, उसके भी दाम नहीं लिए। भोजन किया, श्रीर रात्रि को डोरा गाँव का फिर श्रानंद लिया ।

प्रातःकाल डोरा गाँव से चले। अपने मेज्ञवान (अतिथि-सत्कार करनेवाला) के बचों को कुछ दिया— बचे भी खुश और वृद्ध ब्राह्मण भी। नम्हुपाई गाँव का एक आदमी लेकर विराध-कुंड गए। वह प्राक्कृतिक इंदारा-सा है। बहुत गहरा—इतना गहरा कि नीचे भूमि नहीं दिखाई देती। चौड़ा करीब एक फर्लांग होगा। बोटी-बोटी कोंप रही थी, किंतु माँकने का लोभ न सँमाल सके। उसके नीचे केले के तथा और भी कई ब्रह्म लगे थे। इसे कहते

हैं भगवान की माथा। उस धादमा ने बताथा— 'इसमें बहुत-से छुने सिक्क्यों के हैं।' कहते हैं, एक साथु भी इसके घेटर निवास करते हैं। इसके पश्चिम इंडक-नीर्थ है। वहां में आदमी हम नोगों की लघु मार्ग (Abrupt cut ) के फेर में कांटे आदि में भरे मार्ग (Untrodden path ) ने ले गया। अमरावती पहुंचे। वहां इतना मुंदर चिडियां बोल रही थीं कि हम लोग वड़ी देर तक बेटे उनकी बोली मुनते रहे। फिर अनमुद्दया आए। फिर बावूपुर के ताल आए। उसके खंदर मगर के बच्चे दिखाई दिए, पर आदमी ने बताया— 'पर साल इतनी ज़्यादा नदी बढ़ी थी कि वह इस तालाव तक पहुंच गई थी। उसके साथ ये आ गए, और अब इसी में हैं।' सिरसा (शुंगर) वन होते हुए धर्मशाले आए।

राम-श्राय्यः — यह भी प्रसिद्ध स्थान है। एक बार राम-सीता ने राजि के समय यहीं निवास किया था, क्योंकि वन में विचरते दूर तक ब्या भए थे — राजि हो गई थी, बौर पर्या-कुटी दूर थी। इसके नामकर्मा का यहीं कारणा है। एक बड़ी शिला पर हो प्रामियों के सीने के दो चिह्न वने हैं — बीच में बनुष का निशान।

खब चित्रकृट के ज्यास-पास की ज्यन्य दर्शनीय तथा ज्यावस्यक वस्तुणें लिखका में यह वर्षान समान करता है। ज्यास-पास के तीर्थ ये हैं—

वाल्मीकि-चाश्रम—एक तो सीतापुर हो में है, और इसरा कामतानाथजी से १४-१६ मील दूर तालपुर पहाई। पर स्थित बछोई गाँव में।

राजापुर—यह यन्छा कस्वा है। सीतापुर से २४-२५ मील होगा। यसना के किनारे एक ऊँचा, पका गोस्वामी तुलसीदासर्जा का मंदिर बना है। गोस्वामीजी वा जन्म यहीं हुआ। था। उनकी हस्त-लिखित रामायण का अयोध्या-कोड अब भी एक महानुभाव के पास है। चित्रकृष्ट का धार्मिक महत्त्व यस्यिषक है। यहाँ, कहते हैं, प्राप्त ३६०० मंदिर होंगे । भगवान रामचंद्रजी ने बनवास की द्यावधि के १२ वर्ष यहीं विताए थे । यह पर्वतीय रमसीय स्थान है, जहीं सदा से ऋषि-मनियों

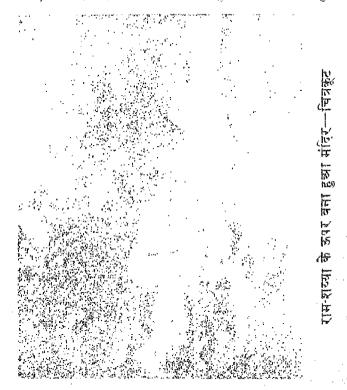

ने निवास किया है। जी० आई० पी० की एक शाखा मानिकपुर होती हुई इधर आती है। दूसरी लाइन कानपुर से बाँदा आती है, जिससे हम लोग आए थे। बाँदा में गाड़ी बदलना पड़ती है। चित्रकृट में सर्वश्रेष्ठ और प्रसिद्ध स्थान कामतानाथ ( कामद + नाथ = इच्छाओं के नाथ, अर्थात भगवान राम ) है। यहाँ अनेक जड़ी-बृटियाँ मिलती हैं। चित्रकृट बना ही 'चित्र' ( अनेक रंग-बिरंगे ) + 'क्रूट' ( पहाइ-पहाईा ) से हैं। भिन्न-भिन्न रंगों के फ़्ल-पत्तियाँ, जड़ी-बृटियाँ तथा पत्थर यहाँ मिलते हैं। चित्रकृट में मुख्य गांव सीतापुर ही है। पयस्विनी यहाँ की प्रसिद्ध नदीं है - ( पय=दृष्ध ) + ( स्विनी-बहनेवाली )। राजापुर के निकट यह यमुना में मिला गई है। इसे मंदाकिनी भी कहते हैं। स्वास्थ्य के विचार से यहाँ की जल-वाय अत्यंत संदर और लाभग्रद है।

भगवान राम सीतापुर ही में पर्याकुटी बनाकर रहे थे । नदी के दोनों खोर उच्च भवन और मंदिर बने हैं। कहते हैं, यहाँ २४ घाट हैं—हो सकता है। किंतु चार घाट बहुन प्रसिद्ध हैं—राधव-प्रथाग, कैलास-घाट, राम-घाट और प्रतकुत्या-घाट। यहां के मेले भी प्रसिद्ध हैं। चैंत्र की रामनवमी और कार्तिक में दिवाली पर, खमावस और प्रहण की तिथि पर यहाँ बड़े मेले होते हैं। यो तो सदा ही यात्री खाते-जाते रहते हैं। शरत-पूर्णिमा पर दमे के रोगी इतने खिक खाते हैं कि है), ४) सेर तक दुख बिक जाता है, क्योंकि दवा दुध में ही दी जाती है।

यहाँ परिक्रमा करने का नियम है । भरतजी ने जो पाँच दिन में परिक्रमा की थी, वह इस प्रकार है---

- (१) सीतापुर से कामतानाथ की परिक्रमा ६-७ मील । (पहला दिस )
- (२) सीतापुर से कोटितीर्थ, देवांगना, सीता-रसोई, इनुमान्-घारा आदि, प्रायः १२ मील । (दूसरा दिन )
- (३) सीतापुर से केशवगढ़ प्रमोद बन, जानकी-कुंड, सिरसा वन, स्फटिक-शिला और अनसुइया, प्रायः १२ मील । (तीसरा दिन )
- (४) व्यनसुङ्या या बावू पुर से कैलाम आदि होता हुआ गुप्त गोदावरी, आयः १० मील । (चौथा दिन)
- ( १ ) चीवेपुर ( गुप्त गोदावरी देखकर यहीं रहे )— भरत-कृष व्यौर राम-शय्या होता हुन्ना सीतापुर वायस, प्रायः १२ मील । ( पाँचवी दिन ) ।

हम लोगों में दशहरे की छुड़ियां वहां विनाई, और ६ वजे सावंकाल की वहां से चलकर करवी-स्टेशन पहुँचे। यदापि २ वजे रात्रि की गाई बहां से चलनी है, पर वहाँ जानवरों और चौर-डाकुओं के डर में जल्दे ही याकर स्टेशन पर पड़े रहे। ४ वजे प्रातःकाल बाँदा पहुँचे। गाई बदलना थी—६ वजे गाई। पर वैंट, और १० वजे कानपुर आए। वह उतरे—गंगा स्नान करने गए। २ बजे की गाई। से वहाँ से चले, और ४ वजे सार्यकाल को लखनऊ पहुँच गए।

## युक्त प्रांत के कुछ अन्य दर्शनीय स्थान ये हैं -

लंडोब--( ७,४५६ कीट) यह सम्रां से थोड़ी वर पर विज्ञण-पूर्व में स्थित देहराइन-जिले में है। यहाँ योरविथनों तथा ऐंग्लो-इंडियन लोगों की काकी वस्ती है। यहाँ उनका सैनीटोरियम भी है। बीप्स-ऋतु में काफी लोग यहाँ ऋति रहते हैं।

लेंसडीन—यह नगर गडवाल में है, और अँगरेज़ी सेना का हेड-कार्टर है। यहाँ का दरय मुंदर है। यहां से चारों ओर का दिमाच्छादित पर्वत-दश्य भी यहा चित्ताकर्षक है। कोटद्वारा तक तो रेल जाती है, और कोटद्वारा से मोटर और लॉरियाँ यहां तक आर्ती हैं। यह दूरों प्रायः २६-२७ सील की होगी। यहाँ दी डाक-बँगले भी हैं। यहां चीते और शेर का शिकार अच्छा है।

चकराता — यह स्थान पिकनिक्स ग्रांर इक्सकर्शन के लिये अच्छा है। ग्रांत सुंदर प्राकृतिक दश्यों तथा स्वास्थ्य-वर्धक जल-वायु ग्रांर अपनी सुंदर स्थिति के लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। दहरादृत से ४-५ घंटे में मोटर यहां पहुँचा देती है। सहारनपुर से भी ७-३ घंटे का मोटर का मार्ग है। यह स्थान कालसी के उत्तर में है। मार्ग में अध्यत सुंदर दश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ भी ग्रांगरेज़ी सेना रहती है। वहाँ से हिमालय का वक्षीला दश्य चारो ग्रोर का बड़ा सुंदर दिखाई देता है। यह स्थान समुद्दन्तर से ७,००० फीट ऊँचा है। यह भी देहरादृत-ज़िले में दें।

•

## कुछ विद्वानों की सम्मतियाँ—

प्रोफ़ेसर श्रीधरसिंहजी एम् ए, लेक्चरार गवर्नमेंट इंटर-भीजिएट कॉलेज, फ्रेंजाबाट—"प्राचीन काल से ही हमारा साहित्य हमें अपने भीतर की ही सेर करने की शिक्ता देता आया है। बाह्य संसार से हमने परिचय की आवश्यकता ही नहीं समभी। कदाचित यही कारण है कि हमारे यहाँ यात्रा संबंधो पुस्तकें बहुत कम हैं। देश-प्रेम के नारे लगाकर हम बालकों में वह पुनीत भाव सरना चाहते हैं। किंतु जिस देश को उन्होंने देखा नहीं, जिसका वास्तविक स्वरूप ही उनके सामने नहीं है, उसके प्रति सच्चा प्रेम हो ही कसे सकता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारे नवयुवकों के सामने देश के रमसीय प्राकृतिक दृश्यों तथा ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों का मुद्द वर्गान रक्का जाय, जिसे पढ़कर उनके हृद्य में उन स्थानों से परिचय पाने का उत्पाह बढ़े। अस्तु।"

''टंडनजी की पहाही यात्राओं के वर्णन से उस उद्देश्य की बहुत कुछ पूर्ति हो जाती है। यात्रा-प्रेमी होने के साथ-साथ आप एक कुशन कवि तथा चित्रकार भी हैं। अतः कोई भी मर्मस्पर्शा दश्य आपकी दृष्टि से बच नहीं सका है। जहाँ शब्द-चित्र पर्यात नहीं सममा गया, वहां कैमरा से काम लिया गया है। अतः पाठकों के सम्मुख यात्रा का एक सजीव चित्र-सा खिंच जाता है। अनेक तीथों के वर्णन होने के कारण यह पुस्तक साधारण पाठकों के अतिरिक्त तीर्थ-यात्रियों के निये भी उपयोगी है। आशा है, हिंदी-माणी जनता इसका समुचित आदर करेगी।''

साहित्यममञ्ज पं० रामचरित्रजी पांडेय एम० एल्० ए०—
"सुंदर हश्य के लिये कितने ही चित्र हमारे हृदय पर बनते और

सिटते रहते हैं. परंतु टंडनजी-पेसे भावुक पुरुष व्यपने हृद्य पर खिंचे हुए चित्रों को यो ही सिटने देना कब सहन कर सकते थे। उन्होंने यह पुस्तक जिसे एक वर्णानासक व्यन्वम् कह सकते हैं, रचकर उन चित्रों को सामूहिक तथा स्थायी रूप दे दिया, जिनका व्यनुभव उन्होंने व्यपनी यात्राव्यों में किया है। पहाड़ी स्थानों का विवरण बड़े ही सुचार हुए से दिया गया है। देखते योग्य कोई भी बात छोड़ी नहीं गई। भाषा सभुर, सरल तथा चलती हुई है। वर्णान शैली बड़ी ही रोचक है। इस पुस्तक को पढ़ने पर तो पहाड़ी स्थानों की स्थिति का पूरा ज्ञान हो ही जाता है; परंतु इसकी उपयोगिता उन स्थानों की यात्रा करनेवालों को तो पूर्ण रूप से सुभ्य ही कर लेगी।

'बालक'-संपादक आचार्य रामलोचनशरणजी—''आपकी पुस्तक, जिस विषय पर वह लिखी गई है, वही सुंदर निकली है। उससे संयुक्त प्रांत के पहाड़ी प्रदेशों एवं दर्शनीय स्थानों की यात्रा करनेवालों के लिये उन स्थानों से परिचित एक मित्र तथा मार्ग-प्रदर्शक के उपभाव की पूर्ति हो जाती है, यह कहना कोई उपसुक्ति नहीं। दश्यों तथा घटनाओं का कहीं-कहीं ऐसा सजीव वर्णन आया है कि पाठक को पहने से तस्मयता आ जाती है।

डॉ० पी० एन० शर्मा एम० डी० (रोम), टी० डी० डी० (वेल्स), पी० एम० त्यार० (रोम) इत्यादि सुवाली-सैनी-टोरियम—"संसार में यात्रियों ग्रांर अमरा करनेवालों की सुविधा के लिये केंगरेंज़ी में टोमस कुक ग्रांर बेडकर इत्यादि लेखकों द्वारा लिखी अनेक पथ-प्रदर्शक पुस्तकें (Guide Books) मिलेंगी। किंतु भारत-वर्ष में, जो विभिन्न सौंदर्थ की खान है, ग्रांर जहाँ प्राचीन इतिहास महत्त्व-पूर्ण होने के कारण क्रमेंक देखने के स्थान हैं, ऐसी पुस्तकों की कमी है। यह सच है कि भारतवासी भारत के बाहर के देशों में बहुत कम अमरा करते हैं। लेकिन भारत की अपेना किसी दूसरे देश में

इतने गरीय यात्री एक स्थान से दुसरे स्थान पर जाते न मिलेंगे। भारतवासी अपने धर्म में भक्ति रसने के कारण तीर्थ-स्थानों के दर्शन करना अपना परम सौभाग्य सम्भाते हैं । चाह अपने लक्ष्य तंक पहुँचने के लिये फिननी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, उन्हें सहर्प स्वीकार है । व्यवर हम भारतवर्ष का नकशा व्यक्त से देखें, तो तीर्थ-स्थान हमें महर दिवाग में रामेश्वरम ने उत्तर में हिमालय पर स्थित बदरीनाथ तक मिलेंगे। इनमें हर तीर्थ-स्थान चयनी जगह चयना महत्व रखना है। अँगरेजी परतकों के खालयन से जान होता है कि योग्य में किसी. भी नवयुवक की शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं समग्री जाती थी. जब तक कि वह योरप में धमरा कर दूसरे नागरिकों से व उनकी सम्यता के संपर्क में न खाया हो । किंतु भारत में उस मनुष्य का जीवन सार्थक समफा जाना था. जो मुख्य तीर्थ-स्थानों के दर्शन कर खाया हो । खन्त । श्रीलदर्भीनारायगा टंडन की इस पुस्तक में संयुक्त प्रांत के पहाड़ी भागों के सहित पहाड़ी तीर्थ-स्थानों का बिस्तत वर्णन हम लोगों की परानी चाह व कमी की पति करता है। त्राप उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें अमरा। करने का नशा-सा चढ़ा रहता है, और जो साथ-हा-साथ प्रकृति की संदरता का पर्रो आनंद उठा सकते हैं । जात होता है कि पहाई। प्रांतों से आपको विशेष प्रेम-सा है । श्रापकी पहाड़ी यात्रा हरिहार से धार्रम होकर चित्रकट का वर्णन कर समाप्त होती है । जो कुछ आपने लिखा है, वह सबयं अनुभव से लिखा है। प्राकृतिक मोंदर्व के अतिरिक्त एतिहासिक और साहित्यिक महत्त्व की सुगंध भी है। कैसे-जैसे आपकी पुस्तक पहुत जाइए, लगता है, स्वयं यात्रा :करते जा रहे हैं। किसी-किसी भाग का तो आपने इतना विस्तृत वर्णन किया है कि पढ़ने से जात होता है. मानो हम मी उनके पोल ( Party ) में से एक हैं। इस पुस्तक से इन पहाड़ी आगों पर धमने की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को बहुत सुविधा मिल सकती है। हर स्थान में क्रोन-क्रोन-सी जगह देखने योग्य है. और मार्ग में किन-क्रिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, यह इसे पढ़ने से सहज में ही मालूम पड़ जाता है। जिस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा के प्रत्येक पद का आनंद उठाया है, उसी प्रकार मैंने उनकी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ट से मनो-रंजन किया है।"

श्रीनरोत्तमदासजी कक्कड़ तह्सीलदार—''पुस्तक वहुत रोचक और उपयोगी है। आपका उद्योग सराहनीय है। काग़ज और छपाई अति उत्तम है। पुस्तक अपने ढंग की निराली है। इससे यात्रियों को बहुत लाभ हो सकता है।''

प्रसिद्ध नाटककार पंडिस गोविंदबल्लभजी पंत—''श्रापकां पुस्तक सुंदर हैं, केवल कागज़ के श्रमाव ने हाफ़टोनों का रूप खुलने नहीं दिया। यदि फ़ोटों को देखकर रेखा-चित्र बनते, तो उनके ब्लॉक इसी कागज़ पर भी साफ खिल उठते।''

This is to be welcomed as an attractively got-up pilgrim's guide to important places of pilgrimage in Northen India. The conception, plan and execution of this work are due to the experiences of Mr. L. N. Tandan, a noted educationist and poet of Lucknow. A descriptive book, as it is, was a great desideratum and the necessity of a book of this type was keenly felt by the tourists and travellers. Besides, serving as a pilgrim's guide, the book creates an inquisitive interest in the minds of the general reader about the several sites of historical, mythological and religious importance. Moreover, the descriptions are remarkable for their lucidity, simplicity and vividness and the book as a whole appears to be the first of its kind. The author deserves our congra-

rulations for having removed our want of such a

Acharya (Dr.) Tulsidas Goswami, M. A. B. T. B. L. Ph. D. Kabya-Byakaran-Jyotish—Bedanta Tirtha, Calcutta (Bengal)

I have read with great interest Mr. L. N. Tandon's book entitled "मंत्रस प्रांत की पहाड़ी अपाएँ" It presents a very interesting and exhaustive description of sacred and other places situated in the hills of Northern India. Mr. Tandon, as a traveller, must have studied the places very minutely as is evident from the thoroughness with which he has given description of the various places. The book makes a delightful reading coming as it does from the pen of a literary artist.

Y. G. Shrikhande. B. Sc. M. B. E. S., T. D. D. (Wales) Medical Superintendent

"I have gone through your book with great pleasure and profit to myself, and will keep it as my guide when, if ever, I do that ( यहिनाश्रम ) trip.

It undoubtedly fills a long-felt want in Hindi literature and I congratulate you on doing it so well".

M. D. (Hons) M. J. Hons M. D. (Hons) M. J. Hons Med. Coilege Lucknow.

गुरुकुल-विश्वविद्यालय काँगड़ी के आचार्य प्रियन्नतजी— 'संयुक्त प्रांत की पहाड़ी यात्राएँ' नामक पुस्तक पढ़ी। पुस्तक उत्तम है, रोचक है। पर्वत-यात्रा करनेवाले यात्रियों को यह पुस्तक पथ-प्रदर्शक का काम देगी। स्थान-स्थान पर संस्थाओं, मंदिरों और तीर्थ-स्थानों के चित्र देकर पुस्तक की उपादयता और भी वहा दी गई है।

ऐसी पुस्तकें हिंदी-साहित्य की शोभा बढ़ानेवाली हैं।